# विषयसूचीपत्रम्॥

| <u>पृष्ठम्</u>       | विषयः               | प्रस       | विषयः               |
|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>१</b> _गुरुशिप्यव | ार्चीलापशकरणम् 🗇    | २२ विवा    | इस्रीपुरुषालाप म०   |
| ३ नामनिवास           | स्थान म •           |            | ।श्रूरवशुरादिसेवा म |
| ८ गृहाश्रम प्र       | , •                 |            | दुजातृजायाबाद म     |
| ५ मोजन प्र           | ,                   | २५ सायंत्र | जिल्हारय प्र        |
| ६ देशदेशान्त         | र म॰                | २६ शरीर    | वियव प्र॰           |
| ८ सभा प्र०           |                     | २९ राजस    | मा प्र• "           |
| ६ आर्घ्यावर्त्त      | बक्रवर्तिराज्य प्र० | ३१ प्राम्य | पशुप्र∘ं            |
| ६ राजमञाल            | श्चणराजनीत्यनीति म• | ३३ मामस    | थपद्मि प्र॰         |
| <b>१०</b> शत्रुवशी   | करण प्र०            | ३३ दस्यप   | য়ু ম৹              |
| ११ वैश्यन्य          | हार प्र॰            | ३४ वनस     | पपक्षि प्र०         |
| ११ कुसीद्रम          | इण म०               | ३५ तिर्थग  | जन्तुप•े            |
| १२ नौकाविः           | गनादिचालन म० 🕟      | ३६ जलज     | न्तु म०             |
| १२ कमविक             | य भ• ्-             | ३६ वृक्षक  | नस्पति म०           |
| १३ गमनाग             |                     | ₹७′ छौप    | र म०                |
| १८ क्षेत्रवपन        |                     | ३८ मार्स   | ाय प्रव             |
| १४ शस्यच्छे          |                     | ४० सामन    | त प्र०              |
|                      | दिनपरिमाण प्र•      | ४० कार्व   | Яo                  |
| १५ क्रयविक           |                     | ४० शयह     |                     |
| १५ कुसीद             |                     | ४१ सुवर्ण  |                     |
| १६ उत्तमणी           |                     | ४१ कुलार   |                     |
| १६ राजभवा            |                     | ध १ तन्तुव |                     |
| १६ सासि म            |                     | ४२ सूची    | IF Ho               |
| ? र से स्यमेव        |                     | ४२ मिलि    | 3 Ro                |
| ?९ मिथित             | Я•                  | ४१ केस्य   |                     |
| ६० गमनाग             | मन म∙               | 1          |                     |

#### परमगुरवे परमात्मभे नमः ॥

## *थ्डम्*रिअथ संस्कृतवाक्यप्रवोधः

#### गुरुशिष्पवार्ताजापमकरग्राम् ॥

भी। शिष्य दक्षिप्र मातःकाली जासः । हे शिष्य ! उठ संबेरा हुआ । उत्तिप्रामि । उठता हं । अन्ये सर्वे विद्यार्थित शरिवता न बा है और सब विद्यार्थी खेठ वा नहीं है भधना स मोश्यिताः खन्त । सभी तो नहीं उठे है। सानवि सर्वोनस्थापय । उन सब को भी उठा दे। सर्वे उत्थापिताः । सब इटा दिये । सम्प्रत्यस्माभिः किं कर्चव्यम् ह इस समय हम को क्या करना चाहिये ! आवश्यकं शौचादिकं कृत्वासम्ध्यावन्दनम् । धाददयक दारीरजादि करके संध्योपासना। भावदयकं ग्रत्वा सम्ध्योपासिताइतः पाम-आवस्यक कमी करके सम्ध्योपासन कर स्माभिः किं करणीयम ह लिया इस के आगे हम की क्या फरना चाहिये ह मनिहोत्रं विधाय पठत । पगिहोत्र करके पत्री । पूर्व कि पठनीयम ह षटिले बया पहना चाहिये ह वर्णीचारणशिक्षामधीध्यम । वर्णीचारणशिक्षा को पत्रो ।

पीछे वया पत्रना चाहिये !

कुछ संस्कृत योलने का झान किया जाय।

किर किसका अभ्यास करना चाहिये !

पदचारिक्रमध्येतब्यम् 🕫

पुनः किमभ्यसनीयम् !

किवित्संस्कृतीकिबोधः कियताम् ।

| २ संस्कृतवावयमयोधः ॥                                                                        |                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| न्ययायोग्यन्यवद्शरानुष्ठानाय अयनभ्यम् ।                                                     | सयोचित स्यवद्वार करने के लिये प्रयत                                                  |  |
| चुरोऽनुंदितन्यबहारकर्तुविदेव प जामते ।                                                      | करो ।<br>षर्योकि उलटे व्यवहार करने हारे की विद्या<br>ही नहीं होती ।                  |  |
| को विदान्-मवितुमईति !                                                                       | कीन मनुज्य निद्रान् होने के योग्य होता है।                                           |  |
| यः सदाचारी माजः पुरुवार्थी मनेत्।                                                           | मो सत्याचरणगील बुद्धिमान् पुरुवामीको।                                                |  |
| डीडडादाबाबीइफीस्य पण्डिती मवितुं दा-<br>बरे ति !                                            | कैसे गाबार्ध्य से पड़ के पण्डित हो<br>सक्ता है !                                     |  |
| अनुपानतः ।                                                                                  | पूर्ण विद्यावान् यक्ता से ।                                                          |  |
| नम क्रिमध्यातिश्यते भवता !                                                                  | भने भाष इस के अनन्तर इसकी नया                                                        |  |
|                                                                                             | पड़ाइमेगा !                                                                          |  |
| भद्राज्ञस्त्रातीमहामाध्यम् ।                                                                | राष्ट्राध्यायी क्रीर ग्रहाभाष्य <b>!</b>                                             |  |
| क्रिगरित पटितेन मनिष्यति ।                                                                  | इस के पड्ने से बया होगा !                                                            |  |
| श्रम्भाषेत्रास्यविद्यानम् ।                                                                 | हारुद्र भर्म और सन्पर्धे का यवार्थ मोप।                                              |  |
| पुतः अनेत कि किमध्येतस्यम र                                                                 | किर कम से वया २ पड़ना चाहिये हैं                                                     |  |
| दिश करा निपर्दनिशक्त हरदो उसीनिवाणि                                                         | शिक्षा, कला, नियण्डू, निरुक्त, छन्द् और                                              |  |
| कराज्यक्षाति में मांगानिरोशिकन्याययोग                                                       | व्योतिय वेदों के लक्ष । मीमांमा, नैशेविः                                             |  |
| कापने रे इपन्यान्य पुर्वन्यां प्रश्नित्य वीषी<br>कारेन प्रेनेरवात नावनायां प्रयन्यात्रात्यः | क, न्याय, योग, सांद्रय और वेदानत उपात्र ।<br>आयुवेद, धनुरेंद, गांधवेंदेद और अर्थदेंद |  |
| वीत्र कारवल्तानाऽवर्षेतरान् पराद्याः।                                                       | अ:युवर, पनुरद, गायबनर आर अयन्त्र<br>उपनेद । ऐसरेय, शतपथ, सःम और गो-                  |  |
|                                                                                             | वय ब्राह्मण सन्धे। को पाके अपनेद, सन्                                                |  |
| İ                                                                                           | बेंद्र सामक्द और सबनेबंद को परी 🕽                                                    |  |
| करूको १२२मा हि कर्यमा १                                                                     | इत सब की अपने के दिर बया करना चार                                                    |  |
|                                                                                             | हिये।                                                                                |  |
| र्भा क्ष्या प्रदेश के प्रदेश के प्रश्नान के का                                              | बर्गके जातने की इंग्लामधा दम का                                                      |  |
|                                                                                             | भनुषान भीर इन्हीं की खरेशा बहुता ह                                                   |  |

.

```
संस्कृतवावयमधोषाः ॥
     'nп
                            नामनिवासस्थानप्रकरणम् ॥
         तव किलामास्ति है
        देवदत्ता ।
                                                 वेश क्या माम है।
        कोडभिन्ननी युवयोर्वर्णते !
                                                वेवदस ।
      कुरुलेशम् ।
                                                तुम बोनों का जन्मदेश कीन है !
      पुष्माकं बमादेश को विषवे !
77 1
                                               कृत्वेष वेश ।
     पङ्चालाः ।
                                              विष्टारा कामदेश कीन हैं !
     भवन्तः सत्रत्याः !
                                              desid i
    वयं वाक्षिणात्याः स्पः ।
                                             भाष दर्श के हो।
ĸ
    तत्र का पू-वी !
                                            हम दक्षिणी है।
  grangfi 1
                                            बढ़ां भाग के निवास की बीन नगरी है !
 हमें का निवसन्ति ह
                                           arat 1
 नयपारे ।
                                          ये होग कहा रहते है !
नर्व किंगपति !
                                         नवपास गे ।
ध्याद्याम् ।
                                         यह बवा पहता है।
रवया किवधीतम् ह
                                        ध्याकरण की ।
यायशास्त्रम् ।
त्यं मक्शीयरणात्रः किं मचक्यति !
                                       तने वया दश है !
                                      व्यायसास्त्र ।
विश्वप्र।
                                     यह आप का विद्यार्थी क्या पहता है !
कि कर्ति गवछारी ह
                                     मावेद की।
व । मजानि
                                    त् वया करने को जाता है !
गदर्भावे ।
                                   परने के किये बाता है।
चात् ।
                                  किस से पड़ना है ?
वोऽषीयवे !
                                  बहदत्त से।
नात्।
                                 ये किस से पाने हैं।
द्रति वियन्तः संबद्धारा व्यवीताः १
                                विद्यानित्र से ।
                               इस के) पहते हुए हितने वर्ष रहे ,
विवादिकः र
                               4/¥ 1
                              बाव दितने वर्ष के दुए !
```

```
संस्कृतवात्यवयोषः ॥
त्रयोदशयार्थकः ।
                                          तेग्रह वर्ष के ।
स्वया पठनारम्मः कदा कृतः !
                                          तुनै पड़ने का आरम्भ कब हिया था !
यदाहराष्ट्रवार्षिकोऽभवम् ।
                                          जय में आठ वर्षका हुआ या।
सय गातापितरी जीवता न या ह
                                          तेरे माना पिना जीने हैं वा नहीं !
जीवतः ।
                                          जीते हैं।
सब कति भातरी भगिन्यक्ष 1
                                          तेरे कितने माई भीर यहिन हैं !
त्रमी भातरश्चेका भगित्यदित ।
                                          र्तान माई चौर एक बहिन है।
तेष खं ज्येष्ठस्ते, सा, वा र
                                          उन में तु ज्येष्ठ वा तेरे भाई समनाबहित !
प्रहमेवाप्रजोऽस्मि ।
                                          में ही सब से पाइने जन्मा हूं।
तव पितरी विद्वासी न वा !
                                          तेरे माता पिता विद्या पट है वा नहीं !
महाविद्वांसी स्तः।
                                          बडे विद्वान हैं।
तर्दि स्वया पित्रीः सकाशास्त्रतो न विद्या
                                         वो तुने गाता पिता से विधा महण क्यों
 गंहीला ह
अष्टमवर्षेपर्यन्तं ऋता ।
                                          भाउने वर्ष पर्यन्त की थी ।
णत अर्ध्व कती न कता ?
                                          इस से आगे क्यों न की !
मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेदेति
                                          माता पिता से भाठवें वर्ष वयेन्त इस के
  शास्त्र विषेश
                                          आगे आचार्य से पदने का द्यास्त्र में वि
                                         धान है इस से ।
श्रान्यच्च गृहे कार्यवाहरूयेन निरन्तरमध्य-
                                         और भी घर में बहुत काम होने से निर-
    .
'यनमेव न जायते ।
                                          न्तर पदना ही नहीं होता ।
धतःपरं कियद्ववपर्यन्तमध्येष्यसे !
                                         इस के लागे कितने वर्ष पर्यन्त पटेगा ?
पञ्चात्रशहर्याणे ।
                                         पैनीय वर्ष तक ।
                         गृहाश्रमप्रकरणम् ॥
पुनस्ते का चिकीपीस्ति !
                                         फिर तक्षको नया करने की इच्छा है ?
 गृहाश्रमस्य ।
                                         गृह।श्रम की ।
```

किंच गोः पूर्णविद्यस्य जितेन्द्रियस्य परी- विमा नी ! जिस को पूर्ण विद्या सीर जो

ब्रहणं '

जितान्त्रिय है उस को परीपकार करने

पकः रक्रलायसन्यासाश्रप

| संस्कृतकारयप्रतोषः॥ ५                 |                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| शासीकमस्ति सत्त करिष्यसि ?            | के निये संन्यासाध्य का महण करना शा-                           |  |  |  |
| -                                     | स्रोक्त है इस को न करोगे !                                    |  |  |  |
| कि गृहायमे परीपकारी न भवति !          | बया गृहाशने में परोपकार नहीं होता !                           |  |  |  |
| यादशः सन्न्यासाधामिता कर्तु दावयते न् | जैसा संन्यासाध्रमी से गनुष्यों का उपकार                       |  |  |  |
| साहसो सुद्राधनियाऽनेककार्यैः म-       | हो सकता है बेसा गृहासमी से नहीं हो                            |  |  |  |
| तिबन्धकलेनाऽस्य सर्वत्र भूमवादा-      | सकता वर्गोंके भतेक कार्मी की रुकावट                           |  |  |  |
| मयत्वान् ।                            | से इसका सबेच अमण ही नहीं हो सकता।                             |  |  |  |
| भोजनप्रकरणम् ॥                        |                                                               |  |  |  |
| नित्यः स्वाप्यायो जातो भोजनसमय        | नित्य का पहना पहाना होगया, भोजनस-                             |  |  |  |
|                                       |                                                               |  |  |  |
| भागतो गन्तस्यम् ।                     | मय आया चलना चाहिये।                                           |  |  |  |
| त्य पाकशासामां प्रत्यहं भोजनाय कि कि  | तुन्दारी पाषद्याका में प्रतिदिन भीजन के                       |  |  |  |
| पच्मते !                              | ठिये बया २ प्रकाया जाता है !                                  |  |  |  |
| शाकम्पीदरिवरकीदनाप्यादमः ।            | साक, दाल, कड़ी, भात, पुत्रा और रोटी<br>बादि ।                 |  |  |  |
| कि वः पायसादिभक्तिः रुचिनास्ति !      | क्या बाप कोगों की सीर आदि मीठे भी-<br>अनों में रुचि नहीं है ! |  |  |  |
| स्ति सङ्घ परन्यतानि कदाचित् १ म-      | है सही पालु में भोजन कभी र होते हैं।                          |  |  |  |
| वन्ति ।                               |                                                               |  |  |  |
| कदाविष्युष्कुकी झीलण्डाद्यीऽवि मवन्ति | कमी पूरी कचौदी शिसरन बादि भी शेर्त                            |  |  |  |
| न या !                                | हें या नदी !                                                  |  |  |  |
| भवान्ति परन्तु भयर्षुयोगम् ।          | देखे हैं पानु वैशा पानु का गीग हो।                            |  |  |  |
| शरयगरमाकमपि भोजनादिकमेववेवनिच्य-      | टीक है इमारे भी भोजन आदि ऐसे ही ब.                            |  |  |  |
| पते ।                                 | सते हैं।                                                      |  |  |  |
| स्वं भीजनं कृतित्विधं न वा है         | म् भोजन करेगा या नहीं !                                       |  |  |  |
| भष म करोम्बर्जार्णतास्ति ।            | भाज नहीं करंगा भजीर्यता है।                                   |  |  |  |
| समिक्रमोजनस्वेदमेव प्रस्ताः           | अधिक मोजन का यही फल है।                                       |  |  |  |

ť!

£,

,

मुद्रिमता तु यावज्जीयंते ताबदेव भुज्यते । बुद्धिमान् पुरुष हो। जिलना पण उनना है। माता है।

बहुत कुम और अस्याधिक मोजन करनेने गतिसरपे भूते शरीरवलं हसत्याधिके चा-तः सर्वेदा मिताहारी मयेत । शरीर का बळ घटना है इस से मन दिन गिताऽऽहारी होने ।

योऽन्यथाऽऽहारव्यवहारी करोति स कथं जो उत्तर पत्रर आहार भीर व्यवहार है-न दःखी जायेत ! रता है वह वयों न दुःशी होरे। येन धरीसच्छमी न कियते स नैव शरीर-

जो डारीर को प्राप्त होन्दर परिश्रम नहीं हैं-सखमामोति । रता बढ शरीर के मस की माप्त गरी होता।

येनारमना पुरुषार्थी न विधीयते तस्यारमनो जो भारमा से पुरापार्थ नहीं करता उस की बलगति न जायते । धारपाका यल भी नहीं होता। तस्मात्सर्वेर्मनुष्यैर्वयाशक्ति सत्क्रिया नित्य इस से सब मनुःयों को ययाग्रक्ति उत्तम साधनीया । कमाँ की साधना नित्य करनी चाहियें ।

भो देवदत्त ! त्वागहं ।नेमन्त्रये । हे देवदच मैं नुझारा निमंत्रण करता हूं। मै मानता हूं परन्तु किम समय आऊं! मन्येऽहं कदा खहवागच्छेयम् ! श्वो द्वितीयप्रहरमध्ये भागन्तव्यम् । कल दोपहर दिनचढे साना चाहिये । बागच्छ भी बासनमध्यास्त । हे सुनन ! बाइये बासन पर बैठिये I भवता ममोपरि महती कृपा कृता । आप ने मुझ पर बढी कृपा की ।

## देशदेशान्तरप्रकरणम् ॥

काप इन को जानते हैं ये बड़े विद्वान हैं। भवानेतान् जानातीमे महाविद्वांसः सन्ति। किलामान एते कुत्रस्याः खलु ! इन के क्या नाम और ये कहां ३ के रहने वाले हैं ! भयं यज्ञदत्तः काशीनिवासी । यह यज्ञदत्त काशी में निवास करता है ! विष्णुमित्रोऽयंकुरुक्षेत्रं बास्तव्यः। यह विष्णुभित्र कुरुक्षेत्र में वसता है। सोमदत्तोयं गायरः 1 यह सोमदत्त मधुरा में रहता है। **अयं मुरार्गा वर्षतीयः ।** 

यह सुशम्भी पर्वत में रहता है।

। स्वीर्रावसायां के स्वाच्यास्थात यह व्यारवकायन दक्षिणी है। शयं जबदेवः पाश्चास्यो वर्नते । यह अयदेव पश्चिम देशवानी है। **ार्य कुमारमटी याही विद्यते ।** यह कगारमह बंगाली है। यह बापिलेय पाताल छार्थात भाषेरिका गैं-क्षयं काविकेयः याताले निवसनि । रहता है। यह चित्रमान हिमालय से उत्तर हरिबर्ग शयं जित्रमान्हेरिवर्षस्यः । भर्षात यराव में रहता है। ये मकाम और सभड़ चीन के बामी हैं। इमी सकामसमझी पीननिकायी । यह समित्र गरधार लागीन काबिल करवार अयं मभित्रो गन्धारस्थायी । का रहते बाला है। यह समट लंका में जन्मा है। अयं सुमदी लङ्काचः । सुकार, भतिवल, सकर्मा, सुवर्मा और श-इने पंच सुबीशासियलसकर्मसूर्यभदातधन्या-सधन्या ये पांच गारवाह के रहने वाल है। मो मारबाः । वे सब मेरे मुलाये हुए अपने २ घर से षते मया शामन्त्रिताः स्वस्यस्थानादागताः। min 2 1 इमे शिवकृष्णगेषालमाधवसुबन्द्रमकामभूदे-शिव, कृष्ण, शोपाल, शाधव, शक्तु, छ-वित्रवेतगशासा अत्रत्याः । माम, भरेब, विश्वक्षेत्र और ग्रहाध, ये बद इस मध्यदेश के स्ट्री बाल हैं। शहीभाग्यं मे यह शहरक्रवेतेवागवि समा-मेरा बडा भाग्य है कि को आप की इपा शकी सातः । रो इन सलुरुषों का भी विकाय हुआ। सदयपि समदतः सबीनेतान्त्रियमञ्ज्ञित्ते में भी आप के संगेत इन सब का नियन्त्रण दशींगे 1 करवा चाहता है। द्दगने आप का नियनका स्वीवार विद्या । भर्गाधिर्भवन्तिगन्त्रणम्रीकृतम् । ब्याप के निषेत्रण कानने से में बढ़ा प्रसन्त मीतीरित परात मददगीजनार्थ कि कि हवा परान जाए के ओजब के तिवे बरा पत्तःवम् ! बया प्रधाया काद है क्षित्र व पहार्थ के ब्रोहर की इपडारी यबद्रोत्तिभव्यास्य सच्दाशपदन्तः । इस र की आशा के देवे ।

संस्कृतवाक्यमबोधः ॥ भवान देशकालकः कथैनन कि संधायीग्य-आप देशकाल की जानने हैं पहुंच है क्या संधायोग्य ही वहाना चाहिये । गेव पक्तस्यम्। सत्यमेयमेय करियामि । टीक है ऐसा ही करूंगा। रसिप्रत भीजनसमय आगता पाठः पिटी उठिये मोजनतमय भाषा पाह नेपारी। वर्तने । भो भरव ! पाशमर्थमाचननीयं जलं देहि । देनीकर! इन को पगटाच मुख्योते के किये जल दे। इदमानीतं गृह्यताम् । यह लाया श्रीतिये । भोः पाचकाः सर्वान पदार्थान करेण है पाचक लोगो ! सब पदार्थी की कन परिवेशिष्ट । से परोसी । मुज्जीध्यम् 1 मोजन करिजिये। मोजगस्य सर्वे पादार्थाः श्रेष्टा जाता गोजन के सब पदार्थ अच्छे हुए हैं वा न वा ? नहीं ! अखुत्तमाः सम्पन्नाः किं कथनीयम् । क्या कहना है बड़े उत्तम हुए हैं। भवता किंचित् पायसं प्राद्धं वा यस्पेच्छा-आप थोड़ी भी सीर टीजिये वा जिस की **ऽस्ति ।** इच्छा हो। अभृतं मुक्तं ग्रुसाः स्मः । बहुत रुचिसे मोजन किया तुप्त हो गये तद्वीचेष्टत । तो उठिये । जल देहि । जल दे। छीजिये । गद्यताम् । पान बीडे इज्ञायची आदि राजी। ताम्बुरु।दीन्यानीयंताम् । ये हैं लीजिये। इमानि सन्ति गृहन्त । समाप्रकरणम्॥ भव समामें कुछ वार्तालाय करना चाहिये। इदानी समायां काचित्राची विमेया । में पूछता हूं कि धर्म का क्या लक्षण है ! यार्मः हिल्दाणोऽस्तीति प्रच्छामि 1

संस्थातकाकपक्षीयः ॥ येदोक्त स्वायानुकुत पश्चानाहित और जो वैदयतिपादी स्थादयः यहापानगदिती यरच पराया उपकार सथा सायाचाल गस्त है परोशकारसस्याऽऽचरणन्यशणः । टमी को धर्व जानना चाहिये। इंश्वर किमको कहते हैं आप फडिये! ईसारः कोडम्बीति सुदि र यः सच्चिदागन्दावस्तः सत्पशुणकार्गःय-जो सध्विदानन्दस्वकृष और जिस के गण भाष: । फी स्वमान सत्य ही है यह हैत्वर कहःता है। गनुःवीं की एक दुमरे के साथ कैसे २ ए-गनव्यै: परस्परं कथे वर्तितव्यम ! र्चना पाहिये । पर्भासुशीलतापरोपक्रीः सह यथायोग्यय । धर्म, क्षेष्ठ श्वमान और परापेकार के साथ जिनमें भैमा स्ववहार करना योग्य हो देवादी उनसे वर्तना चारिये । आर्यावर्त्तचक्रवर्त्तिराजप्रकरणम् ॥ सरिममार्ग्यायों तुरा के के चक्रवार्ध ; इस शास्त्रवित देश में पहिले कीत 'राजाशम्बन् र चक्रवर्धी राजा सप् है है स्वयं मुशाया युधिष्ठिरवर्धन्ताः । भागम से लेक याचीतर पर्यन्त । चनामधिश्रद्ध फः पदार्थः ! पक्रशनें सदद का बया सर्भ है ? य एकिनियु मुक्तेले स्वकीयामाश्चां प्रवर्षः । यो एक युवाल घर में व्यक्ती राजनीति-वितं समर्थाः । रूप बाहा को पनाने में सन्धे हों। ते क्रीटरीमाश मानीयस्य १ वे कैभी भाजा का प्रवार करते थे ? यया धार्निकाणां पालन त्वाती नाइनं च जिन से भविसी का पालन और हार्टी का धवेत् । तादन होते । राजग्रजारुक्षणराजनीत्यनीतिग्रक्रणम् ॥ राजा को मनित शक्ति है राधा कीन हो सक्ता है ?

ٔ ج

۲f

şŧ

#### मंद्रक्त्यास्थ्यको । मो म निकारी मानामा अभिवासिक सोहती त्री भवतिमानी की सभा का सत्ता गौता होने येशय हे है । य. महो बीदरियास स्वर्धि मार्थिय स सजा जो मजा की दास देवर अपना सदीतः गविषयहाँ दिन न ना ' साथे यह सता हो सहता है वा नही नहीं नहीं नहीं बद ती एक है। है। गढ़ि गाँडे गाँड संत दम्यू राज्। या राजदोडिनी सा त न मजा हिन्द स्तेन-में। समस्पवदार में विशेष कर बर एत तो नहीं किल उन को में हु दे समृत तहवा मन्त्रस्या । ज्ञानमा चाहिये । पर्धमृताः सताः प्रसा भनिनुपद्गीः ! देसे मनव्य प्रमा होने दी मीम्प हैं ! बो धर्माना भीर निस्तर गणा के विध-ये धार्मिकाः सत्तव सत्तविष्ठातिण । दारी हों । राष्ट्रपटिरप्येवनेय ब्रह्मभिषकारितिः गदा राजकस्याभी पुरुषों को भी वैगे दी मजा के निय करने में सदा रहना चाहिये। मन्तिस्यम् । श्तुवशक्तरणप्रकरणम् ॥

प्ते राष्ट्रभिः सह क्षत्रं वर्तस्त् । में होग शत्रओं के साथ हैने वर्ते ! राजा और मंत्रा के श्रेष्ठ प्रगी की यीग्य है राजप्रजीवगपुरुपैरस्यः सामदामदण्डमेदैर्व-कि अरियों को (माम) मिनाप (दाम) द्यानेषाः । मुमदण्ड भौर ( दण्ड ) उनको दण्ड ( मेद ) आपस में उनके। फोड़ देना उन से बग में दरना चाहिये ।

सप दिन बपना शाज्य, प्रजा, येना,कीप, सदा स्वराज्यमनासेनाकोदापर्वविद्यासुशिक्षा बर्द्धशिषाः । चाहिये।

यथाऽधर्माविद्या दुष्टशिक्षादम्युचोरदयो न वर्देरेस्तथा संततगनुष्ठेवम् ।

धर्मा, दिया और क्षेष्ट शिक्षा बदाने रहना

विस मकार से अधर्म, सविद्या, बुरी थि. क्षा, डाकृ और चोर सादि न बड़े वैसा

निरन्तर् पुरुपार्थ करना चाहिये ।

घार्षिकः सद्द फटापि न योद्धस्यम् ।

निर्जिता ऋषि दष्टा विनयेन सर्व्यन्याः ।

शजमजाजनाः प्राजयतः परस्पः संपोष्य स-स्थिमी भवन्त ।

कर्षिते क्षयरीयवडमे विनश्यतः ।

शहा क्षाप्रचेरेण विद्या च शरीशताबन्द-រិមេទាំជា រ

यथा देशकालं पुरुषार्थेन यगावत् धर्माणि | देश कल के अनुसार उध्यम से टीकर कृत्वा सर्वथा सुखविनस्यम् ।

धर्भसाओं के साथ कम्। लडाई न कार्न चारिये ।

पराजित किये शतुओं का भी विनय ने

साथ मान्य करना चाहिये। राजा भीर मजा माण के तुस्य एक दसरे की पष्टि फाके सदा ससी रहें।

एक दमरे को निर्देश करने से दमा रोग के समात दोनों निर्वल होकर तए हो जाते हैं। मय काल में ब्रह्मचर्य और विद्या के शारीर और अत्मा का बल बढ़ाने रहना कारिये ।

का काक मन प्रधार सुखी रहना नादिये । वैज्यव्यवहारप्रकरणस् ॥

बैह्याः क्ष्मं वर्षेशन् ह सर्वा देशभाषा है।सान्यवहारं च विभाव पश्चपालनक्रयविक्रयादिस्यापारकुकीदकृद्धि-क्रविकर्गाणि धर्मेण कर्वन्तः ।

बनिये लोग केमे वर्ने !

गब देशभाषा और हिसान को ठीफ २ जान दर पश्चों की रक्षा लेग देन शादि ध्यवहार व्याजदादि और संती पर्न धर्ग के साथ करते हुए।

## कुसीदगृहणप्रकरणम् ॥

येषेकवाराद्याद् गृहीयाच्य तिहे कुसीद्दूः द्ध्या हैगुण्ये धर्गेऽधिकेऽधर्म इति वे-दिसध्यम् ।

ंक्षे: एक दार दें हैं तो स्थानकृदिसदिन गुरु धन द्विगण तक लेने में धर्म और अधिक हेने में अपने होता है ऐसा जानना चारिये ।•

,, संस्कृतवात्रयवर्षायः ॥ मनिगासं प्रतिवर्ष बा सदि कुर्ग दे गृह या - बित गई ने २ में स्थान गर्ने २ में स्पान रादा समुक्तं द्विगुणं धनमागष्टरेतदा केमा जाय मी जब दना धन भाजप दिर मनगदि स्याज्यम् । माने एक भी सुदेशों गाउँगा नीकाविमानादिचारुनप्रकरणस् ॥ रवं मौदाइबाहयशि न मा तु नाव चराता है वा नहीं ! चनाता है। चालगाति । ददियाँ अमन्ना समद्रों में ह नदीषु या समुद्रेषु र दोनों में चलता है। उभयत्र चारुयागि । किन दिया और दिस देश में जाती हैं ! करवान्द्रिश करिगन्देशे गच्छन्ति है सर्वाम दिल पातालदेशपर्यग्तम । रुवै दिशाओं में पातालदेश सर्वाद एमेरि-का देश पर्ध्यस्त । वे मौदा कैसी और किवने चनती हैं ! ताः क्रीहश्यः सन्ति केन चलन्ति ! मल्याह बाय अभिन त्रल कर्जामन्त्र और फैव र्जवारवन्त्रित जलकलाबाप्याविनिः । गार अपटि में । याः पुरुषादचालयन्ति ता हस्याः या मह-जिन को मनव्य चलते है वे छेटी 🤻 स्यस्ता बाट्य।दिभिश्च ल्यन्ते साइचा-मीका और जैं। बड़ी होती हैं वे बायु गादि इवतरीदयामकर्णादवास्याः सन्ति । से चलाई जानी हैं उन के अद्युत्तरी और श्यामक्षणीदव मादि नाम हैं। विभागादिभिरपि सर्वेत्र गच्छामध्य । गौर विमान भादि से सर्वत्र आया जामा दरते हैं। क्रयाविक्रयप्रकरणम् ॥ शहय किन्मस्यम् ! इस का बया मुख्य है है पञ्च रूपाणि । पांच रुवये । ग्रहाणेदं वस्त्रं देहि । लीनिये पांच रुपये यह यह दिनिये !

भाग करू घी का क्या भा**न** है*ं* 

ष्यदवीं युतस्य फेडपें: **!** 

एक रुपया का सबा सेर बेचने हैं। महैकया सपादमस्थं विकीणते । गृह का स्या भाव है ? गहस्य कोगावः ! शामिः पर्णे किमेरकमात्रं दहति । हो साने का एक सेस्सर देते हैं। तृदकान पर जा इटायची के सा। स्वगापणं गच्छ प्रशासान्य । ले भाषा लीजिये । कानीता ग्रहाण । किस की दक्षान पर दथ और दही भएछे दस्य हुड़े द्विधारोधे अच्छ ब्राप्ततः व विस्ते हैं। धनपाल की । धनपातम्य । म सरवेत्रैय प्रायविक्रयो परोति । बह सत्य ही से लेन देन करता है। र्धापति बनियां केसा है ! श्रीपविविधिक कीट्योऽस्ति ! बह झठा है। स भिष्याकारी । इस वर्ष में कितना लाभ और खर्च हजा। अस्मिन्संबरसरे कियांस्टाओ स्वयदच ਗੜ: ៖ वंचरसाणि सामी संसद्भयस्य स्वतस्य । वाबराख रुपये साम और दो साख सर्थ मम खस्बास्मन वर्षे लक्षत्रयस्य हातिर्जाता। मेरी सो इस बर्ष में तीन लाख की हानि होगई । करतरी कस्मादानीयते । करतरी कहां से लाई वाती है ! तयपानान् । रवपोल से । महमस्यमाविकं कृत आनयन्ति ! दशाने भादि वहां से लाते है ! करमीशव । क्दगीर से । गमनागमनप्रकरणम् ॥ कम गच्छति ! कहां जाते हो ! पाटलिपुत्रकृम् । पटने को । कदाऽऽगिवध्यसि ! कव काशोते ! पक्रमासे । एक गहीने में !

**बह हही गया !** 

दाई हैने हो ।

स का गत- !

राक्तानेत्रम् ।

# क्षेत्रवपनप्रकर्णम् ॥

स्रेत जोतो । क्षेत्राणि कर्पन्त । यीजान्युप्तानि न वा ! बीज बांबे वा नहीं है

रप्तानि । बोदियं । इस खेत में बया बीवा है !

अश्गिन क्षेत्रे किमुसम् ! मोहयः । षान । एतिसम् ! इस में !

गोधुगाः । गेहं। शरिगन् किं वपन्ति ! इम स्रेन में बया बीने हैं।

तिल मृंग उडद और भारत । तिलमुद्रमापादकीः । प्तरिगन् किनुप्यते ! इम में क्या बोया जाता है ? यवाः । जी **।** 

शस्यच्छेदनप्रकरणम् ॥

संप्रति केदासः पकाः । यदि पकाः स्युस्तर्हि छुनन्तु । इदानी कृषीवला अन्योन्यं देहारान् स्य-

तिलुनन्ति । ऐषगो धान्यानि प्रमृतानि जातानि । अत प्रीकस्या मुद्राया गोघृगाः सारी-

प्रशिक्षा नम्यानि वण्डलादीन्यपि चारल आदि अल भी गर्न से कुछ अधिक न्यन मिलने हैं। किचिद्धिकन्यूनानि गिलन्ति । गवादिदोहनपरिमाणप्रकरणम् ॥

इम सगय खेत पत्र गये हैं। जो पक्त गये हों ते। काटो । इस समय खेती करने वाले आपस में एक दक्षरे का पारापारी खेत काटते हैं.1. इस साछ में घान्य बहुत हुए हैं ! इसी से एक रुपये के गेहूं एक मन और

यह गी दूध देनी है वा नहीं !

द्वयं गोर्ग्यं ददाति न दा !

देती है। ददाति । यह वैंस कितना अप देती है ! इयं गहिबी कियर दर्भ ददाति ! दश मेर १ दशप्रधाः । तेरे यक्ती भेड हैं वा गही ! तवादआवयः सन्ति न वा ! मन्ति । **È** ( नित्य तेरे कितना दभ होता है ! मतिदिन से कियर् दुग्ध जायते ! पाच गन । पञ्च सार्यः। मनिदिन किनना घी और मस्यत होताहै। नित्यं किंपरिमाणे पृतनवनीते भवत । सारे बारह सेर र सार्वदादशमध्ये । प्रतिष्ठं कियह भुग्यते कियच्च विजी-मतिदिन कितन। सामा जाता सीर कितना विकता है ! सते।

क्रयविक्रयार्घप्रकरणम् ॥

कता है।

त्रिविशस्यम् । तैलस्य कियन् मृस्यम् ! मुद्रायानेत्र सेटकद्वयं गाय्यते ! शरिशसमेरे कवि हहासमित ! पम्च गहसामि !

प्तद्रध्येकेन कियन् मिलति !

सार्भद्विपर्थं भुज्यते दशपस्यं च विकी-

कते ।

में भी भीर मन्तन एक रचना का कितना निकता है! सीन सीन सेर ! तेत का बचा मृत्य दै! बचा भागे का दो सेर मिलता दे! इस नगर में कितनी दुक्तों दें! वांच हमार!

अदाई सेर साया जाता और दश सेर वि-

कुसीद प्रकरणम् ॥

रातं मुद्रा देहि ।

सी रुपये दीविये ।

१६ संस्कृतवाषयमविष्यः ॥ ददामि परन्तु कियत् कुसीदं दास्यति । | द्गा परन्तु कितना स्याज देगा ।

प्रतिगासं मुद्दार्श्वर । - प्रति ग्रहीने बाठ बाना ।

# उत्तमणीधमणीप्रकरणम् ॥

हे ऋणिया ! जो धन तुने पहिने मो अधनर्ज ! याबद्धनं स्वया पूर्व गृहीतं | तदिदानी देहि । था बह अब दे। गरा इस सगय तो देने को सांगर्थ न मग सांवतं तु दातुं सामध्ये नास्ति । कदा द्वास्यसि ? कब देगा है दी महीने के पीछे। गासद्वयाऽनन्तरम् । जो तू इतने समय में न देशा तो ए मध्यतावतिसमये न दास्यसि चेराई राज-नियमाक्षिमदीच्यामि । मन्ध्र से पकड़ा के लंगा। जो पेमा करूं तो वैसे ही हैना। यधेर क्या ताई तथेर महातःयम् ।

# राजप्रजासम्बन्धप्रकरणम् ॥

भो राजन् ! माग्यम्य न ददाति । हे राजन् ! मेरा यह माण नहीं देता यहा तेन मुद्दीन तदानीन्तना कभिन् जब उत्तने क्षिया था उस समय का साधी बर्धने न था ! साधी बर्धने न था ! दे ! दे ! तो लागों !

## THE THE THE

भानीते उदमन्ति ।

म्।क्षिप्रकरणम् ॥ क्षेत्र क्षण्यस्य क्षित्रक्षयभि नशाः । हे सक्षाः । तृ इम विषयमे सुप्र ॥ । स्ट वानताः

नाया यह है ।

जाकाति ।

चारशं जानामि संदर्भ सत्ये मृद्धि । सस्ये षदाधि । लकात्वीन क्रमाधि सहसं महा गुरीताः १

औ भ्रम देश द्वीपनानम है सानवाति ।

गद्ध रामसभावी रामा खपाहतीऽभि ।

परामि ।

भो शाजन्त्रपरिधतसम ।

खबाडम्बर्ण कतो नारायि !

महिमन् सभवे त गम सामर्थन्तान्ति पणा-सानन्तरे द्वारयाणि ।

प्तर्विकामन्त्र न करित्यामे । महाराज ! कदापि न करिप्यामि । अक्ट गच्छ धनपाल यदि समने मास्यमं न दास्यति तर्धेनं निगृद्ध दायविष्यानि ।

भयं सम दाते सदा ग्रहीस्वाद्वयना न ददाते । 

किंघ भी यदंग वदति तद सायंग वा ह मिध्येबाडस्ति ।

भहन्तु जानाःयवि नाऽश्य गुदा गवा कदा र्शक्ताः । उभयोग्साक्षिणः सन्ति न सा !

सस्ति ।

लाता है । चल राजसभा में राजा ने तक की बजाया

च प्रता ह हे राजन । यह आया है।

श्रावता है ।

गाय कहता है।

जैसा जानता है बैसा सच कहा

हम से हमने मेरे सामने सहसाराये किये थे भो गौदर ! उन को जलती लेखा ।

न ने इस का घरण वयों नहीं विधा'! इस समय तो मेरा सामध्ये नहीं है परन्त छ- महीने के पीछे दंगा।

किर टेर ही ने करेता है नहाराज ! दभी न करंगा । अच्छा जामी धनपाल जो यह सातवें म-

होंने में न देशा तो इस को पकट के दिस्त्राईमा ( यह गेरे सी रुपये लेके अब नहीं देता.।-वर्षी जी जी यह कहना है, बर सम्हे

मंड ही है। में ती जानता भी नहीं कि इस के रुपने मैंने कर तिये में 1". दोनों के साझी लोग है वा नहीं दें !

वा नहीं है

विधास्तु सङ्घ । विधान विधे तो हैं । विधान विधे तो हैं । इसने सौ रुपये किये वा नहीं हैं । इसने सौ रुपये किये वा नहीं हैं । इस नहीं जानते ।

प्राह्मिवाकेनोक्तम् । वकील ने कहा । अयमस्य नाक्षिणक्षच सर्वे निय्यावादिनः यह और इसके साक्षी छोग सब ग्रंड सर्वेत । मोलने योल हैं ।

सित्तलया मिध्यालितमत एस तमेकसंय-तस्तरप्रयोन्तं कारागृहें सम्याकियते । एक वर्ष तक बन्दीयर में बनान किया

बाता है।
यह सेठ तेरे पदार्थों को क्रेक्ट अंधवा बँव
विक्रीय वा सबर्ण अहीच्यति।
अर्थ मेदीयानि पण्चस्तानि रूप्याणि स्वी-

अर्थ मेदीयानि पण्चश्वतानि रूप्याणि स्वी-इत्या न द्वाति ! तुको न दवाति ! न स्वीं न दवाति ! न स्वीं न द्वाति ! न स्वीं न द्वाति है से स्वान् ! न स्वीं न द्वाति है से स्वान् ! न स्वीं न द्वाति है से स्वान् ! सह मेरा लेखा है देखिये हस की !

श्रांतमः । गृह्मतामः । अयं केसो निष्या प्रतिभाति । तहामान् स्वं क्याधान् कारागृदे वस तवेषे साहितस्य द्वो द्वी मागी तवेष वतेषुः । तेर साक्षी भी यो दो महीने वही (हैं ।

# मेव्यसेवकप्रकरणम् ॥

भी मझलकास ! केशमें केंद्रकर्ष करि- है मझलकाम ! मेदा के किये जीकरी

ema 1 करिकाणि ।

कि मतियासं मासिकं महीनगिराहान !

प्रस्करमाजि । गैरेमावटारयंत चेद्रश्रायेश्याः परिचर्याः

laum 1 बहाई धवन्तं शिविष्ये सदा भवागपि धव-

e De miète et w

दन्तथावनगानव । នភាគឃើ ២ភពភេឌ (

क्रमरीयं वसं केटि। भागनं स्थ.पय ।

वादं करः । श्या ता स्थार्थ स्थान में स्थान

दनीवय ।

अव कि ३ वर्गम १ यावसमीत्कीत्नमयसेटिकासाकारमयस्क व-

सादीनि च

मरवर्दे द्वादश्च बलाः ।

बल पि बंबरेज़े बहे महत्त्वभीयाहि ।

कोगा र

acon i प्रतिवर्धाचे किसना बेनन निया चाहका है।

nia sab t में इसना हेगा जो नम से टीक र से दा हो सब्देगी ।

जब में आपकी सेवा बसगा नव आप भी प्राप्त की होते ।

दानन के आ बहाने के बिथे प्रश्नामा ।

sistem is t M1021H 1

रसीई कर र हे स्तोहवे ति शक्त और शाह शादि ए-

**11 19 19** राज के सक स्वा

सीर, सरह, पायत, दान, रोटी, राज और षटनी प्राहि भी ।

#### मिश्रितप्रकरणम् ॥

नित्यवति कि बेतनं दशकति है निस्त्यति क्या सीक्यो होते. र प्रतिदिव बगह देवे ।

बच्छे विक्रे सन्द्र करा के प्रदेश दर

धीरे कार्रे ।

सम्बन्धारप्रवर्गेषः । र के सार : राचे बन हैं बहु ह द्वारत दिलाका सम्मादक नि । " क्यों की बंग के में माना है। सदारा देशा वे व र । ें अस बड़े का नहीं है पके दें। सोर सामों। र्गन्यार सद् । गमनागमनप्रकर्णम् ॥ सह अल्पाहर्त स्थाप करते होती । BA BE --- 4 98 6 7 7 8 8 सर्वत पर की ह हर का पन अन्य सुधा का है पान वर्ष के राज 2 a n/2 1/2 4/2/24 1 45 80 1 114 1 अय रेनाव प्रभारत प

पान्त प्रदयं सदा क्र्यांन्यं कृत्। तृहि पृथ्येन

चार्य सप्रध्यकातिलात सदा रुग्णो वर्चते ।

विना रोगो विवर्तने १

पान्त पथ्य सदा करना चाहिये वर्गोक्टि

पथ्य के बिना शेस निवस नहीं शोता ।

यह कप्रथमारी होने से सदा रोती रहता

सारय विसक्षीची धर्मते । रमको विस कोए है। मेरे कफ बदता जाता है औवध शीजिये ! गम कको करून और मेरि है निदानं कत्वा द्वास्थानि । रोग की परीक्षा करके हंगा। इसको वडा कासधास वर्षान दम। है। अस्य गद्दान कासश्वासीऽस्ति । मेरे दारीर में तो कातंत्र्याचि है ॥ ' . गम शारि न बातच्याधिर्वरीते । संप्रत्णी निवत्तान वा ! संग्रहणी सरी या नहीं ग थात्र तक हो वहीं उटी। व्यवेषयेन्त्रन्त न निवत्ता । औशारी का मेवन काके पहल काते हो वा कीयमं संसेटमं यहतं करें।पि स हा ! a 2 i 3 is करता तो हं परन्त सच्छा वैध कोई नहीं नियत परन्त संबंधी न मिलति वर्शिय विज्ञा कि जो अच्छे प्रकार परीका करके सम्बक्त परीःचीषधं द्रवात । औषध देवे । त्वाऽहित चेत्रज्ञ विव । प्यास हो तो जल वी । मिश्रितप्रकरणम् ॥ इदानी शीतं निकृत्तमुच्चसमय भागतः । भव सो शीत निकृत हुआ गरमी का सner witet i हैमन्ते कास्थितः 🐫 👝 👝 जाहे में कहा रहा था है बगेषु । बहांल में । पदय ! मेपोलिं क्यं गर्जति विद्युद्योत-देखों गिप की बढ़ती कैसा गर्भता और विमुली चमकती है। भव गहती पृष्टिजीता यया सदागा नवेथे आज बड़ी बर्ग हुई जिससे बाहाव शीर परिताः । नदियां भर गर्दे !

ंसंस्कृतवाक्यप्रवोषः ॥

गृणु, मयुराः सुशब्दयन्ति । कस्मात् स्थानादागतः !

বস্থভাব । सत्र स्वया कदापि सिंहो दृष्टी न वा !

बहवारे दृष्टः ! नदी पूर्णा वर्चते कथमागतः ! नौहया ।

थारोहत हस्तिनं गच्छेम । **बहुन्तु रथेनागच्छामि ।** 

महगइबोपरि स्थित्वा गच्छेयं शिविकायां

वा 🖁

परय । शारदं नभः क्यं निर्मेलं वर्तते ।

चन्द्र इदितो न वा ?

**र**वामीन्द्र मोदितः खलु । कीददयस्तास्काः पकाशस्ते ।

मुर्थोद्याचलनागच्छामि । कापि भीजनं कृतज्ञ वा !

ष्ट्रतम्बरमाहास्यः हः । भवनाऽत कर्तस्यम् ।

विवाहस्रीपुरुपालापप्रकरणम् ॥

दरकर्¦स्य संवर् है

करिष्यामि ।

लवा बहरहो दिवदः हनः ह

सुनो, मोर जच्छा शब्द करते हैं। किस स्थान से भागा ! जहरू से ।

वहां तने कभी सिंह भी देखाया .. कई वेर देखा। नदी गरी है कैसे आफ !" नावा से ।

चरो हाथी वर चलें। मैं तो स्थ से आता इं।

में घोड़े पर चढ़ के जाऊं अथवा पत 97 7 देलो शरद् ऋतू का माकाश केता वि

न है। षन्द्रमा उगा वा नहीं। इस सगय तो नहीं उगा है।

किस प्रकार तारे प्रकाशमान हो रहे 🖥 मुर्योदय से चलता हुआ भाता हूं। कहीं भीतन किया वानधीं है किया था दो पहर से पहले।

भव यहां की निये। हदंगा ।

मृते किम प्रकारका विवाह किया था है

की अनुष्य है वा मही ह

F4418 1

| वावयवयोध | : # |  |  | રફ |
|----------|-----|--|--|----|

सब मकार से अनकल है। . । सर्वेधाऽनक्रमाऽस्ति । कत्यपस्यानि कातानि सानि ! फिनने लड़के हर हैं। क्षमारः प्रवा है करवे च । चार पत्र और हो करवा । स्वाधिक्रमस्ते । स्वातीजी, नमस्ते अर्धात में साप का ग्र-कार कारी है। नकाले विवे रे नगरेन विद्या । कांचिरसेदामनशापय । किसी सेवाफी क्षाचा करिये। सब प्रकार की सेवा करती ही हो किर द्वाजा सर्वेथेव सेवसे पनशक्तापनस्य कावदयक सारक्षि १ कराने की बया शावत्रयकता है। धार्ष भवाम्ध्यमं कृतयानत सप्णेन सहेन-भाज सापने क्षम किया है इस कारण शरत स्नातव्यम । जलसे स्नान करना चाहिये । गहाणेवं सक्तमासनं घ । कीजिये यह जल और भारत 1 इस समय घमने के किये जाना चाहिये। इदाशी भ्रमणाय गन्तस्यम् । कहां चलें ! क सन्दर्शेष है

संस्कृत

## स्त्रीश्वश्रश्वशरादिसेव्यसेवकप्रकरणम् ॥

संयोज्य ।

वरीची में ।

दे दबकु ! तेवामाज्ञापय कि कुर्याप्!

समें ! जल देदि

प्रहणेश्वराति ।
दे दबजुर ! अवान् किनिच्छायाज्ञापयद्ध ।
दे वक्षार ! निसं सदाचारमाथर ।
दे वक्षार ! निसं सदाचारमाथर ।

## अथ ननन्दमातृजायावादप्रकरणम् ॥

हे ननन्दरिहामन्छ वानीनाम कृपीन । वद सामृज्याये ' किमिनद्रमि ' तद पति कोहजोऽस्ति है भनीव सुरस्तदो युषा तव ।

मया त्यांद्रशः पतिः सुभाग्येन ठ०्योति । कदाभिद्रमियं तु न करोति !

कदापि नहि किंतु सर्वदा मीति व-द्धयति । परमाभ्यां बाल्यावस्थायां विवादः क्नोऽतः

प्रसिदा द्वासिनी वर्तिते । क्रिक्ट प्रमान के हिल्ल वर्षित । क्रिक्ट हिल्ल वर्षित होता । वर्षित होता वर्षित होता वर्षित होता ।

संवेदा प्रसन्तानि सन्ति विद्वन्ति च सुरी-लखान् ।

सस्मिन् संसारेऽनुक्लकीपतिजन्यसहरा सुसं किमपि विचते |

्रानी बृद्धाऽवस्या भाषा यौवनं गतं के-शाः श्वेता जाताः भनिदिन वर्ज ह्-सति च । हे ननन्द ! यहां आंत्री। यात चीत की कही भाजाई ! यता इच्छा है ।

तरा पति कैमा है ! अरमन्त सुस देनेवाना है जैमा तेगा। भैंने तो इन मकार का पति अच्छे मा से पाया है कमी कोई बुराई तो नहीं करता ! कमी नहीं किन्तु सब दिन मीति बदाः

है। देसो इन दोनों ने मास्यावस्था विवाह किया है इससे सदा दुस्ती रही

हा जो लड़के हुए वे मी रेगी हैं आगे लड़ का होने की जाबा ही नहीं है निर्वेलतासे। देखा लेरे और मेरे कैसे ट्रफ्ट लड़के दो वर्ष के पोछे होते जाते हैं।

सब कार्ल में मसंत और बड़ते जाते हैं मुझीलता से । इस संसार में भतुक्त की और पुरुष से होनेवाले मुलक सदश दूसरा सुख

इस समय वृद्धावस्था आई. जवानी वाल सफेद हुए भीर नित्य वल घटता है

बह इस समय आने जाने को भी अध गमनागमनम्बि कर्नमशक्ती स देशनी मर्च हो गवा है। ਗਰ: । बद्धिविवर्यामस्वाद्भिवशीतं भावने । यदि के विपर्शत होने से उत्तरा बोलताहै। क्षद्यादस्य सागमय क्षामत अर्थेडस आज इसके माने का समय आया उत्पा को स्वाम के चरने से । सत्वात । सोऽच मतः । \*\* MIT 1111111 1 नीयता इमशानं बेदमन्त्रेर्पनादिभिर्दद्यताम्। से पत्नो हमसात को बेरमायों काके सी भादि समाध से जला हो। द्वारीरं भस्मीमतं जातमनस्त्रतीयेऽद्वधन्यस-शारि भाग होगाथा दस से अधिने दिन चवर्त बावा पनातकितियं शोकादिकं टाटों को देशी से इकटे कर उठा के किर किचिटपि नैय कार्यम । टसके निमित्त दोकादि करा भी न बरना चाहिते । रवं मातावित्रीः सेवः न करेत्यतः कत त गाठा विता की सेका गडी करता दक्षी रते।ऽवर्तभेऽती मातापितभेवा केनापि नेव कतानी है इसलिये गाता विता की सेवा का ह्यास दिसी को कभी स करना फारेने । स्याज्या ।

### अथ सार्वकालकत्यप्रकरणम् ॥

इंदानीन्तु सन्ध्यातगय आगनः सामेस- चाद तो सन्ध्या समय आवा सम्धानामन न्यापुरास्य भीवने हात्वा अपनं बुटता भीर भीजन वरके यूमना भागना वर !

भव स्वया हियाकार्थ कृतम् ! प्रावश्यक्रमेतायद्वकिक्षमित् । भव दिवास्त्रामो स्वयद्व जातः ! यम्बरावानि मुद्राः कामः साईद्वेदाने स्व-यद्व । भाव तुर्व कितना काम किया है इतना किया और इतना क्षेत्र है है . भाव दिवता काम और सर्व हुआ है योद सी रुपये अभ और सर्व है शे सूर्व हुए !

| ६ संस्कृतवाक्यमवोधः॥                         |                                    |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| इदानीं सामगानं कियनाम् ।                     | इस समय सामवेद का गान कीजिये        |  |  |
| वीणादीनि बादित्राण्यानीयंताम् ।              | बीणादिक बाजे लाइये ।               |  |  |
| णांनीतानि ।                                  | रूप्ये ।                           |  |  |
| बाद्यनःम् ।                                  | वजाईये ।                           |  |  |
| गीयनाम ।                                     | गाईमे 1                            |  |  |
| कम्य रागस्य सगये। वर्तते ।                   | किस राग की बेला है।                |  |  |
| पइजस्य ।                                     | पट्जकी।                            |  |  |
| इदानीं नु दशपटिकामानेवा राज्याग ताश-         | इस समय तो दश घड़ी रान आई सोह       |  |  |
| र्योध्यम् ।                                  |                                    |  |  |
| गन्यता स्वस्थानम् ।                          | आइये अपने २ घर की।                 |  |  |
| स्वस्वशस्यायां शयनं कर्तव्यम् ।              | अपने २ पर्लग पर सीना चाहिये ।      |  |  |
| सत्यमेवेधरक्रवमा सुत्तेन रात्रिर्गच्छेत्यमा- | सत्य है ऐसे ही ईश्वर की कृपा से स  |  |  |
| नं भैवत ।                                    | ृ पूर्वक रात बीते भीर मुवेश होवे । |  |  |
| शरीराऽवय                                     | ाप्रकरणम् ॥                        |  |  |
| भम्य शिरः स्पृत्र वर्तने ।                   | . इस ६। शिर बटा है।                |  |  |
| दंबरचम्य मृद्धेदेशः कृष्णा वर्षम्त ।         | देवदत के शिर में बात काते हैं।     |  |  |
| गम तुसञ्च देवेताजाता ।                       | मेरे तो मुपेद हो गये ।             |  |  |
| तद्भिक्षा भद्रभेतः सन्ति ।                   | तेरे भी बाल बाधे मुपेर हैं।        |  |  |
| भग्य सन्तरं मृत्रमन्ति ।                     | इस का गाया मृत्यर है।              |  |  |
| भषं दिसमा मञ्जादः । .                        | इस के शिर में बान नदी है।          |  |  |
| "स्वोत्तमे <b>भू</b> वीस्त ।                 | उस की भरडी मैदिं है।               |  |  |
| ⊣ श्रृतीति न वा!                             | कान से मुनना है या गढ़ी !          |  |  |
| ने।                                          | मुक्ता हूं।                        |  |  |
| स्थिय कर्णये प्रशस्त्र व मुक्तानि            | इस की वे गरने                      |  |  |
|                                              | efrà ° ι                           |  |  |

ł

20 विश्वात न पान्त श्रवी व्यानंबदराति। बहिस तो नहीं परत याने में ध्यान नदी देना । यह अच्छे नेवशका है। भग विद्यासभा । त आख से देखता है वा नहीं ! रवं चलवा यदयसि न वा " पत्थामि प्रशिवदानी मन्द्रहाशिजातोऽद्रमा देलका हे परन्तु इस मगप सन्दर्श अर्थात भोडी र देशका होतवा हो। fin 1 इक्तान्ति रस्ते महिली कथं वर्तेते ! इस समय सेरी आंधें काल बवा है। यते।ऽ६ं शयनायुक्तितः । जिससे में से ने से उठा है। स काणो पुरोऽस्ति । बह काना पूर्व हैं। देखना पाडिये यह अन्या भांसवाले के द्रष्टवमयगन्धः सबसुष्कवन् पर्धं गच्छति । समान केंने जाता है। सवाऽक्षिणी करा गरे ह तेशि आसे दव नष्ट हुई ह जब में पोच वर्ष का हुआ था। यदाऽदं पम्चवपेऽभवम् । इदानीम्मलेने शेगोऽस्ति स इस रागय मेरे नेत्र में शेय दे बह दैसे र्म्यति १ नियल होता ? अध्यनाचीप्रभेक्तेन निवर्धित्यने । भम्जन भादि श्रीवप के बेबन से जिबस होगा । तस्य नासिकोशमास्ति । उसकी नाक अनि मुन्दर है। भवानपि शुक्रनासिकः । भाप भी सुन्ने के सी नाफ्काने हैं।

रकेष्मकपत्वानाया नासिक्या गरधी न सरदी कम होने में मूझ की नासिका से मतीयते । गन्ध की मतीत नहीं होसी । अयं पुरुषः सुक्रपोनोऽस्ति । यह परुष भच्छे शालबाता है। भतिस्पलखादस्य मानिर्वासाः । बहुत गोटा होने से इसकी गानि गुहरी है। लगध मसलमुखी दृश्यते किमश्रकारणम् ! तु आज परातपुरत दिसाई देना है इसते बवा कारण है !

अवं सदाऽऽहरु।दितवदनी विधते । भाषीकी बढ़ी बतेते । **अ**येक्षम्बे।छत्वांद्वयंद्वरोऽस्ति ।

घालेन सर्वे निवास न वा ह

यह सब दिन मससमूल बना रहना है। इस के भोष्ठ बर्न अच्छे है। यह कार्व भोहवाला दोने से भयहर है।

नाइ से गन्ध मुंपते ही वा नहीं र

गर्हतवास्यमपैतः ॥ इहानी मामगानं कियनाय । इस समय मामवेद का गान कीजिये र्याणार्रानि बादियाण्यानीयंताम १ बीमादिक बाजे साउँग । संग्रे । कार्याताने 🕹 यज्ञ देवे । बाद्यतःम् । गाउँचे १ शीवकाम १ किम गग की बेजा है। क्ष्म्य रागस्य समये। वर्तते । पट्टन की । पहलस्य । इटानी न दशघटिकामनिवा राज्याय साश-इम समय से दश घडी रात आई सी। र्याध्यम् । गम्यता स्वस्वस्थानम् । जाइये अपने २ घर की। स्वस्वशय्यायां शयनं कर्चव्यम् १ श्चरने २ परुंग पर सीना चाहिये । सत्यमेवेश्वरकृतया सुत्तेन राक्रिगच्छेत्प्रमा-सत्य है पेमें ही ईश्वर की छपा से तं भौतन । पर्वक रात बीते और मुदेश होने । शरीराऽवयवप्रकर्णम् ॥ शम्य शिशः म्थ्यं वर्तने । इस का शिर वटा है। े देवदत्त के शिर में बाल काले है।

देवदत्तस्य मृर्डकेशाः कृष्णा वर्षन्ते ।

गगन साल देवेना जाताः । तवारि केशा भद्धेशेशः सन्ति । भाग लहारं सन्दरमस्ति ।

तम्योत्तमे भूकीस्तः। श्रीत्रेण श्रुणोपिन दाः श्रुणानि ।

भयं शिक्षा सल्वादः ।

अनया स्थिया कर्णयोः श्रद्धास्याभूषणानि ध्तानि ।

किमयं कर्णाभ्यां विधिशति ?

उस की अच्छी भैंहिं हैं। कान से मुनता है वा नहीं ! सुनता हूं। इस की ने कानों में अच्छे सम्दर गा पहिने हैं।

क्या यह कानों से बहिरा है ?

मेरे तो मुपेद हो गये।

तेरे भी बाल बाधे मुपेर हैं।

इस के शिर में बल्ट नहीं हैं।

इस का गाया सुन्दर है।

| संस्कृतवास्यमधोषः ॥ २७                    |                                                   |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| विधरस्तुन परन्तु श्रवणे ध्यानेन दशाने।    | भटिराती नहीं परन्तु मुनने में घ्यान<br>नहीं देना। |  |
| भयं विद्यान्त्रकाः ।                      | यह अच्छे नेत्रवाला है।                            |  |
| स्वेचशुवापस्यसिनवाः                       | तूओ स से देखताई वानशी !                           |  |
| पदयामि परन्तिवदानी मन्द्रदृष्टिजीतोऽहम-   | देसता हं परन्तु इस मगय मन्द्रदृष्टि               |  |
| स्मि ।                                    | સર્થાત્ મોલી દૃષ્ટિન:ત્રાદૃતવા છું!               |  |
| इदानीन्ते रक्ते अक्षिणीं कर्य बेनेते !    | इस समय तेश आंधे करू वर्षे हैं !                   |  |
| यते।ऽइं शयनादुत्यतः ।                     | जिससे में से.नं से उठा हूं।                       |  |
| स काणो पुताऽस्ति ।                        | बह काना भूर्च हैं।                                |  |
| द्रष्टव्यमयमन्धः सच्छुष्कवत् कथं गच्छति । | देखना चाहिये वह अन्धा भांमवाले के                 |  |
|                                           | समान कैसे जाता है।                                |  |
| सवाऽक्षिणी कदा नष्टे !                    | तेरी आसे वय नष्ट हुई !                            |  |
| यदाऽई पम्चवर्षीऽभूवम् ।                   | जन में पांच वर्ष का हुआ। भा।                      |  |
| इदानी मलेत्रे शेगोऽस्ति स क्यं निय-       | इस सगय मेरे नेत्र में शेग है बढ़ देखे             |  |
| सर्यति !                                  | निक्च होगा 🖁                                      |  |
| अम्बनायीयधरीयनेन निवर्धिय्यते ।           | भम्छन भादि भौषध के गेवन से निक्न                  |  |
|                                           | होगा।                                             |  |
| तंस्य नाभिकोचमास्ति ।                     | उसकी नाक मनि सुन्दर है।                           |  |
| भवानपि शुक्रनासिकः ।                      | माप भी मागो के सी नाकवाने हैं।                    |  |
| प्राणेन सन्धं निष्ठति न वा !              | नाक से गन्ध संघते ही या नहीं !                    |  |
| रकेटमकफलारगया नासिकया गरधो न              | सरदी कम होने ने मुझ की नासिका से                  |  |
| मतीमेर्त ।                                | गन्थ की मतीत नहीं होती।                           |  |
| अय पुरुषः सुक्षपोन्नोऽन्ति ।              | यह पुरुष भच्छे गालवाला है।                        |  |
| अतिस्पूत्रस्वादस्य नाभिर्गभीरा ।          | बहुत गोटा दीने से इसकी नामि गहरी है।              |  |
| स्वमध मसलपुत्रो इस्यते किमन्न दारणम् !    | त् आत्र प्रसत्तुम दिनाई देता है इसमें             |  |
|                                           | बेबा कारण है ?                                    |  |
| अबं सदाऽऽज्लादिनवदनी विधते ।              | यह सब दिल प्रसस्युव्य बना रहना है।                |  |
| अस्योष्ठी क्षेष्ठीः वर्षेति ।             | इस के ओष्ठ वद्गुत अप्छेदै।                        |  |
| . मध्यान्ये।छत्याद्भयहरोऽस्ति ।           | यह सन्दे भोडवाला होने से अयहर है।                 |  |

ì

सर्वेक्षिया स्वादी गृह्मते । याचा सार्व विर्व मधुरं सदिव बाच्यम् ।

नैय केनचिरश्रहबगृतादिकं वक्तव्यम् ।

श्रयं मुदन् वर्तते । तव दन्ता हदाःसन्ति वा चलिताः !

मम ददा शस्य तु श्रुटित्यः सन्ति । : मनमुख एकोऽपि दन्तो नासगतः कन्टेन

भोजनादिकं करोमि । अस्य समञ्जूषि रुम्बीम्नानि सन्ति ।

तव चित्रकस्योगीरे केशा न्यूनाः सन्ति । त्वया कंण्ठ इदं किमधं मद्धम् ! धस्योकः विस्तीर्णी स्ता ।

बस्योक् बिस्तीर्णी स्ता । त्यया बृदये कि लिसम् ! इदानी हेमन्तोऽस्त्यनः कुङ्कमकस्त्र्यी लिते ।

तथा हृच्छूलनिवारणायीपथम् । माणवकः स्तनाददुग्धं पिनति । पदम ! देवदचोऽमं सम्बोदरी वर्तते ।

भवन्तु सामोदरः । तब पृष्ठे कि सम्मास्ति ! कि स्कन्याम्यां गारं वहसि ?

कि स्कृत्याच्या गारं बहसि ? परयाऽस्य शत्रियस्य बाहोबैके येन स्वभुन-बक्तमतापुन राज्यं बर्द्धितम् । सबनाग जीम से स्वाद किया करते हैं। याणी से मध्य भीर प्रिय सब दिन बेन्ट

चाहिये । कर्मा किमी की झूंठ मोलना नहीं चाहिये।

यह भच्छे दांनी बाला है । तेरे दांन हट हैं वा चल गये हैं ! मेरे हट हैं अधीन निश्चन हैं और इस के

मेरे इट हैं अधान निश्चन है आर इस क तो टूट गये हैं । मेरे मुख में एक भी दांत नहीं है इसमे क्लेश से मोजन करता हूं । इस की मेंकें सम्बो हैं ।

तेरे होड़ी के उपर बात बोड़े हैं। तुने गर्के में यह हिस्तियं बोघा है! इस की जंगा तैयार हैं। तुने छाती में क्या लगाया है! इस समय हेमन जंजु है इससे केमर और

करन्ती लेपन किये हैं। येते ही हृदयमूल निवारण के लिये जीपन। छड़का स्तन से दूध पीता है। देस ! देवदस यह वहे पेटनाला अर्थात्

तुन्दीला है। । यह तो होटे पेटबाला है। तेरी थोठ में बचा लगा है। बचा त् कन्यों से भार उठाता है। देस ! इस शत्रियका बाहुंबल जिसने खपने

बाह्बल से राज्य बदाया है।

मनुष्येण इस्ताभ्यामुत्तमानि धर्मकार्याणि मनस्य को चाहिये कि हाथों से उत्तम ध-शेरयानि नैव कदाचिद्रधर्म्याणि । में यक्त कर्ग करेन कमी अधर्मयक्त क-क्षे को । अस्य करपृष्ठे करतले च पूर्व लग्न-संगा है। ग्रस्ति । मुक्तिकारने सत्येश्वनाऽह्युष्ठ, एकव पन्चा-ऋलयो भवन्ति । ओर पांच अंगुली होती हैं। द्यारास्य मध्यभागे नाभिः पुरतः पश्चिमतः धरीत के बाते बीच भाग को नामि और

कारे: कथ्यते । अयं महत्रः स्पृतीरः I

गागवको जानुस्यां गच्छति ।

अवातिगगनेन अङ्घे पीडितेस्तः । अहं पर्श्यां हो। प्राममगमम् । अस्य हारीरे द्वीर्घाणि सोमानि मन्ति । तव शरीरे न्युनानि सन्ति । अस्य दारीरचर्ने भ्रद्रणं वर्तते ।

पश्यास्य मसा स्थास्तः सन्ति । अयं दक्षिणेन इस्तेन भोजन वामेन जरू विवति । इदानी स्वया अमः कृतोऽस्यती भगनी द्यिमं परुति ।

मधुन। तु ममान्त्रस्वग् दछते ऽस्थिपु पी टापि वर्षते ।

तिह. मो देवरतः ! स्वया सह मच्छानि । सहा वह देवदस ! तेरे साथ में भी राजः राजनभाग ।

इस के हाथ की पीठ और तले में मी मठी बांधने में एक और अंगठा और एक

> पीछ के भाग को पीठ कहते हैं। यह पहलबान गोटी जंपा बाला है। लक्ष्मा घोट के यह से चलता है। आज बहुत चलने से जोपें दखती हैं। में पैदल कल गांव की गया था। इस के शरीर में बढ़े र रोग हैं।

और तेरे शरीर में थोड़े रोम हैं। इस के शरीर का चमड़ा विकृता है । देल ! इस के नल कुछ २ लाल है । यह दहिने हाथ से भोजन और बांये से 'बरु वीता है। इस सगय तने थर्ग किया है इस से नाही शीप परती है।

इस समय मेरे भीतर की खचा जलती

और हाहों में पीड़ा भी है।

अथराजसभाप्रकरणम् ॥

सभा की चलता हूं ह

संभागव्यस्य कः वदार्थः ! या सत्यासस्यनिर्णयाम् महाशयका बर्जनः।

तत्र कति समानदः सन्ति ।

सदसम् ।

या मय प्रापे मगाहित तत्र समु पञ्चशः तानि संशासदः सन्ति ।

इदानी समायां कस्य विषयस्योपरि विचारः कर्तज्यः।

युद्धस्य । वेन सह युद्धं कर्षत्र्यं न वा । यदि कर्षत्र्यं तर्हि कथम् । यदि स मर्मारमा तदा तुन कर्षत्र्यम् ।

पापिष्ठश्चेचाई तेन सह योद्धव्यमेन ।

साऽन्यायन प्रजां मृद्यं पीडयस्यतो महापा-पिष्ठः ।

एवं नेविह ग्रम्भासपक्षेपयुद्धकुशला यहि-ष्टा कोशपान्य।दिसाममीसहिता सेना युद्धाय मेपणीया ।

सत्यमेदात्र वर्म सर्वे सम्मर्ति द्रग्नः ।

इयानी करमां दिशि के सह युद्धे पर्व-त्तेते !

. त्तेति । पश्चिमायां दिशि सबनैः सह हरिवर्गस्था-नाम । समा शब्द का क्या अर्थ है। जो सब मृंद्र का निर्मय करने के

जा सच मूट का निश्य करते न भकाश से महित है। । क्डों किनने सगःसड़ हैं। हजार।

जो मेरे बाम में सभा है उस में तो सी समामद् हैं। इस समय सभा में हिम विषय परं

करना चिति । युद्ध कर्षात् उडाई ना । उस के साम युद्ध करना चाहिये वा न यदि करना चाहिये तो कैसे । यदि वह धर्मात्मा हो नव तो युद्ध कर

योग्य नहीं। और जो पाणी हो तो उसके साथ यु करना ही चाहिया। वड अन्याय से प्रजा की निरन्तर पी

देता है इस कारण से नहा पोपी है। यदि ऐसा है तो हास अस्त चलाने सीर युद्ध में बुदाल बड़ी लड़ने वाली।

जाना और जजाट सामग्री सहित से युद्ध के किये भेजना चाहिये । सच ही है इस में हम संय लोग सम्म देते हैं। इस में बेर्ड दिया में कीन एक सा

इस समय फिन एदना म कान र कसा युद्ध होता है। पश्चिम दियों में मुम्लमानी का और ह रिवर्षण वर्षात युगेरियन लेगी का अर्प खलु पशुपक्षिणागपि म्बभाबोऽस्ति यद। कहिचचरग्रह।दिक महीत्रीमच्छेत् सदा यथाशक्ति युध्यन्त एव ।

जिल्ला ।

यह तो पशु पक्षियों का भी स्वमाव है कि जब कोई उन के घर आदि की छीन केने की इच्छा करता है तब यथाशा के गुद्ध क-रते अर्थान रुद्रते ही हैं।

है अहिर! गौओं की बन में चग।

वहां जो नई व्यानी गीर्थे उन से आधा

दूध सूने दुइकर मालिक को देना और

अर्थात् पून भाग नहीं छोडते।

## अथ ग्राम्यपशुप्रकर्णम् ॥

. तत्र या धेनवस्ताभ्योऽर्द्ध दुग्धं खया दुश्या स्वामिम्यो देवमळ च बत्सेम्यः पाय-यितंब्यम ।

भी गोपाल ! गा बने चारय !

रही है !

मानिये, योडे किस मकार दिनदिनाते है ! जैसे बाबी मोटे बोते हैं बेमी इबिनी भी। हाओं बराबर जात से बलने हैं है मुत्र, शांधी देसे विदारते हैं।

श्रीतस्यं हृश्यः कोटशं हेपन्ते हैं ा यथा इस्तिनो स्यूलाः सन्ति तथा इस्ति-· स्योऽपि ।

् नागास्समे गच्छन्ति !

श्रण, परिणः कोदशं दृदन्ति ।

स्परं कींट्रलं भवति । ैं काम्य राष्ट्रो बद्दब उत्तमा बादबाः सन्ति । किमिय शक्तः सनुश्रद्गा सेना गच्छाते !

, परयेगा। रुपूला महिच्यो धने चरन्ति । षागण्य भी द्रष्टव्यम्महिषामां युद्धं पर-

्यती पूपनी रचे बोक्तुं योग्यी साः। हमी इसे ये दोनों दैल गारी में दा रथ में जोतने के योग्य हैं और वे दोनों इल ही में । खल ।

आधा वदहों को विलाना चाहिये।

देखिये. ये मोटी भैंसे बन में चरती हैं। चानो वी देखने योग्य भैसी का पुद्ध किस

प्रकार आवस में हो रहा है 1 इस शाजा के बहुत उत्तम मोड़े हैं।

बया यह राजा की घोडों साहेत सेना जा

परयेने गजीपरि स्थितवा गच्छन्ति । देश ये हाथीं पर भैठ के नाने हैं।

सस्य राजः कतीभासानित ? पञ्च सहसाति ।

राजी दशनो बद्धन्ति । मातः कुरुकुद्याः संप्रदृश्ति ।

मार्थी मुख्यानी । कुकातस्य गर्मा भतिम्यूताः सन्ति ।

मृत्, सम्बद्धनी रागमा रासन्ते । मान्यमुक्तर पुरित्तं सञ्जावित्ता भूति ज्ञान्धर

Ca . बाह्य बाई बढ़िता। मात्र दिल्लीहरू अर्द रेजिए।

रहरे द्वारेषां बहम् । रक्षणी बानगेऽनिहुद्देश मनति श्राणपूर्ण-

स्र केर सन्। रावर्त कुण्यम्भित र स्टब्स का समिति । हे करियुक्त के दुष्या पूर्वी मुन्ती है

सार कृषण विश्वता सुन्देन स्टेनः !

¥ + 1 + - 1; 1 grich ift nie af Sieft ? 2 MT TIME # 1

ब्दर, देवरण राजन व्यवस्थापुराने क्ष वह इसुब इत्य लगेते ।

बर्दानक में बेहुर वर्षे अवति ।

बंदरी मेरे हुए भी बच्चे को महीहीड़ म्बाजे ने गों भी से क्या दशा दा नहीं इतिहा(पीनी)गाम का द्रघ में eini 2 i

E2117 6 1

ની કાર્યો છે હ

ं दिनंत वैथे सर तथ जिस्ता है। 4 14 A 1 केम, बेरदन बंदा केंस क्रोर हैं ह

बर बला बरी मृत्याना हैने

बद देव किन्ते में:ब से मारीना है र

इस राजा के कितने हाथी हैं ?

रात में कुचे मृंगते हैं।

मुद्दे मुद्दे बोलते हैं।

विस्ता मुसी को साता है।

कुम्हार के गदहे बारवन्त मोरे हैं।

मुन, सन्दे कानीवाने गरहे बीवते हैं

गांव के मुदर मैला शांके मृति की !

वशाओं ने नहीं में जब वीया मा

आज पुष्त का *बादर बड़ा पु*ष्ट भीर प मुद का अंगुर तो भच्छा, होना है।

पांच हजार ।

दाते हैं।

उंद्र बोझा दोने हैं । गड़रिया बकरी और भेड़ों की दुरना है

## अय ग्रामस्थपत्तिप्रकरणम् ॥

एताभ्यों चटकाभ्यों पासादे नीई रचितम्। इन चिटियों ने सटारी पर पीसला मनाया

है। अन्नाण्डानि भुवानि । यहां गण्डे धरे हैं।

इदानों तुं चारकरा अपि जानाः। अय तो इन के बच्चे भी हो गये हैं। परव, विच्युमित्र ! युक्ट्रयोर्युदम्। देस विच्युमित्र ! मुर्गों की लड़ाई।

कुरहुटी स्वान्यवहानि सेवने । परम, जुकानो समूदं यो विरुवसुद्वीयते । देख, मुग्गों के गुंड की जो वर्षेता हुवा उड़ा जाता है ।

रात्री काका न बारपन्ते । वह ! मुस्योद्वायय प्यांसमनेन पानन्यत्रकः वह से नीका ! की को उदादे उससे पीने के पात्र परन्ते निश्चिय वह विनाशिकम् । जन के ब्राह्म में पीच हाक कर जन्म प्र

पात्र पर्नु । पात्र प्याप्त । पर्मायक प्रमान । कि के प्रति न साथ होन कर जान । किए ने सहके के हाथ से रोटी होते । किए ने सहके के हाथ से रोटी होते । किए ने सहके के हाथ से रोटी होते ।

परम, बीहरों काकोल्किकं युद्ध पनकीते । देस, किस मकार की कीने और बहुकों की कहाई हो रही है। कीन ज्ञाकंशनिकियोता: पाजिता: । इस ने सुगा हम बीहर और कनूतर पर के हैं।

### अथ वन्यपश्प्रकरणम्॥

वन राधी सिंहा गर्वनित । यन में सत के समय सिंह मर्नत है । याईल हुन्द्वा सिंहा निज्ञायन्ते । याईल को देखका सिंह कि मार्त हैं। या सिंही सागदेव कल सिंह ने में। को मार्ग हाला । परसो विजनवर्षणा सिंहा हव । परसो विजन वर्षी क्षेत्रिय ने सिंह मारा

द्रष्टव्यं इस्तिसिंहरणम् । जङ्गले हस्तियुथाः परिभगन्ति । इदानीगेव वृकेण मृगो गृहीतः । णयं कुक्कुरो यलवानवेन सिंडेन सहाप्या-जिः कृता । पश्य सिंहवराइसमामम्। शुकरा इसुक्षेत्राणि भक्षयित्वा विनाशयन्ति ।

पर्य, वेगेन धावतो मृगःन् । वयं रुरुर्दृषभवत्स्यूकोस्ति । यो निरूपादुरप्युत्प धावनि स शश्रम्त्वमा रष्टो न वा ? बहुन्दष्ट बन् । कदाविद्वासवे। अपि दृष्टां नंदा १

एकदा अस्टिन सार्क गग युद्ध जातम् ।

रात्री शृगाजाः कोश्चन्ति । द्वराचित्सक्रोरि इष्ट्रीन या १ य भारण्या महिषा बलवन्तोः भवन्ति तान्द्रवाचित् दृष्टवान् वा व

देखः हाथी श्रीर सिंह की लटाई । जंगल में हाथियों के झुंड बूमते हैं। वभी भेडिये ने हरिन पकड़ किया। यह कुचा बड़ा थलवान् है इस ने । के साथ भी लड़ाई की ।

देख सिंह और शुक्र का गुद्ध । शुक्त उन्स के सेतों को साकर नष्ट देते हैं। देख, देग से दौड़ते हुए हिरनों की । यह काला होज बैल के समान मोटा है

उस खरहा को तू ने देखा है वा नही बहुतों को देखा है। कभी रीछ भी देखें हैं वा नहीं ! एक समय रीष्ट के साथ मेरी लड़ाई हुई थी। रात्रि में सियाल रोते हैं।

जो गांटी से लपटडापट के दौड़ता

कभी गैंडा भी देखा वा नहीं ! जो अरणा गैसे बलवान होते हैं उन कभी देखा वा नहीं ?

#### अथ वनस्थपक्षिप्रकरणम् ॥

**६२**:चिम्भारमावच्युङ्गीवमानी क्रीडन्ती महा-राह्यं कुरुवः ।

र्ववेतराविवेषेत्र बनिहा हता ।

कभी सारत पशी भी उरते और ही काने हुए बड़े बाब्द काने हैं। बाज ने बढ़े बेग में बटेर मार्स ।

मुत्र निविद्य किया अकार मण्ड बोरने के

भूग विचित्रः क्षीद्रश मेग्रं नदन्ति !

सन्ते पिकाः पियं क्वान्ति ।

ाक्कोकिलबहुर्दुर्वचाः सुवाक् च गनुष्यो।

ৰণি 1 ार्थ हैयद्यो देममति मण्डति ।

श्येने मयुग मुखन्ति । रुपा रात्री दिवरन्ति ।

रययकः सराम् पास्विद्यन्तन् मास्यान् न्तुं कर्य ध्यायनि !

माका अध्येवपेव जनभन्तु धानित ।

द्यं कथङ्चकोरा धाकन्ति । प्रमुर्ध्वमाकाशे गत्वा भौगाय निपनन्ति से

प्राप्तवया दृष्टा न दा ! नका गर्नेष्यवज्ञद्दन्ति ।

वेहिनका माणवन दस्ताद्वीटिका छित्वोड्डी-તેા

पाः क्षीप मध्ये ति । यं इ.च्या. पाणी महाविषधारी १

बना कदाविदयगरोधिव दहाँ व दा ह

(बादिनवुलस्य संद्यारे वर्तते ।

१थिकेन दशे संदित । वे थे.या वस्त्रकानि ।

ž 1 कीवे और कोयल के सहद्यान्त्रष्ट और सर च्छा बोसनेवाना धनुष्य होना है।

यह देवदच इस के समान चनना है। देशिये मोर नामने हैं . उन्हें शत को विचरते हैं। देग बगुला तहावओं में पालप्टी मनुष्य ह तस्य गळकी मारने की किस प्रकृत ध्या-

न कश्या है र बलाबा भी देशी धकार अल्जानुओं की पारती है । देख, किम मक्ष्य चक्षेत दीहने हैं। शे बहर उपर सामाश में कारर मान

के लिये गिरने दें वे गीप हुने देने दें द નદો ' मैन्। सन्त्य के समान क्षेत्रती, है।

चीरह करने ने दाथ से रोटा ए न कर बद आधी है। अथ तियंगजन्तुप्रकरणम् ॥

## मर्व दादी गरिया है।

दह काया सांव बदा दिवदामा है। आप ने कशी अध्यक्त की देशा है ब वही र देश कोंद और देउने का बुद्ध होता है। बह हिटन से कारा गया केंगा है।

er er di et

संस्कृतवाग्यमयोधः॥

ममे बिड में संति हैं।

नहीं है ।

करते हैं।

जाता है।

गैठने हैं।

मक्सी गाफर बमन हो जाता है।

यहां वास करना चाहिये मण्ली एंड्र

मयुमाविखयाँ के फाटने से मूजन

मीरे गूंजते हुए फूटों से सुगन्ति

तिमिन्निल मच्छी समुद्र में होती हैं। रोह सिंहतुण्ड श्रीर राजीय इन नामी न

गछालियां पुरवारिया नदी तहान अ

मगर पदाओं को भी पकट पर भी

şξ

मूपका निले शेरते ।

माक्षिकां शक्षयित्वा समनं मजायते । भाज बासः कर्तत्र्या निर्माक्षकं बर्चते ।

मधुमक्षिकादशनेन शौधः प्रजायते ।

**हारा गटकार कारोधारे गर्जा गर**ि

त्रमरा गुञ्जन्तः पुष्पेम्यो गन्धं गृहन्ति । .

# अथ जलजन्तुप्रकरणम् ॥

तड्गासमुद्रेषु निवसन्ति ।

तिमिङ्गिला मत्स्याः समुद्रे भवन्ति ।

रोहित् सिंहतुण्डराजीवारच पुष्करिणीनदी-

सकरः पश्निपि मृद्यांन्या नियलति ।

नकामाहः अपि महान्तो सबन्ति । कुन्मोः स्वाङ्गानि संकोच्य प्रसारयन्ति ।

वर्षामु मण्डूकाः शब्दयन्ति । जन्मस्या अस्म निषय तट शासते । नाके पश्यार भी बहु २ होते हैं। कट्टर अपने अर्हों को समेट पर फेक हैं। वर्षा में में डके बोलते हैं।

जल के मृतुष्य पानी में डूंब कर तीर

समद्र में बास करती हैं।

अथ वृक्षवनस्पतिप्रकरणम् ।।

रेपकाः करिता न वा र

पीपल फरे हैं या नहीं ह

विषानवारणायाज्यानार्गमानय ।
निर्मुण्ड्याः प्रशास्त्रवानि ।
स्वज्ञावस्याः १५ जानते !
गुरुषाः ज्वरं निवास्यति ।
संखावसी द्वस्ये पानस्थितः विषये ।
सर्वचुयोगं हरीवकां सेविवाः सर्वाद्योगोन्तिसारयति । हिर्मु भूक्कः
गुण्डीमरीचारिष्यशीमिः कफवातरेगौ निहत्त्रव्यो ।
योऽस्वराम्यं दुस्ये पानस्थितः विवति स पुछो जायते ।
हगानि कन्दानि भोजुमहीणि वर्षन्ते ।
एतेपानु साकमिष् श्रेष्ठं जायते ।

निप दर करने के शिवे भिनिदा ना निर्मण्डी के पत्ते साने नाहिये। रुप्रमायनी का बंधा होता है ! गिले।य जर को ज्ञांतकरती है। शतावती को दूध में पकाके विषे ! जिस मकार से ऋतु २ में हरहे आ करना योग्य है वैसे , सेवी हुई , इस्न रोगों को छटा देशी है। 🗗 🏸 🗇 मोंठ मिर्च छीर धीपल में कह और रेगों का नाश करना चाहिये ! जो असगन्य को दूध में पका**के** भीत वह पुष्ट होता है। ये कन्द साने के योग्य हैं। इन इन्दों का तो शाक भी अच्छा होता इस वर्गाचे में गुच्छा और लताप्रतान सा के योग्य अर्थात अच्छे हैं।

#### अथातमीयप्रकरणम् ॥

सद ज्येष्ठी बन्धुर्भगिनी च कास्ति ! देवदत्तस्मग्रीटा च ।

सन्ति ।

अस्यां वाटिकायां गुल्मलताः प्रशंसनीयाः

मो बन्धोऽद पाटाय प्रकाशि । गच्छ विष ! पूर्ण विचा कलाऽऽमन्तस्य । मवतः कन्या अवधः कि वहन्ति ? बर्णोचारणशिदशदिकं वसनदाकाणि वाधो-स्वदानी धर्मपाकशिक्यगणितविचा अधी-यने । तेरे बढा माई और बहिन कीन है ! देवदत्त और सुशीछा !

हे भाई ! में पड़ने को जाता हूं । जा त्यारे ! पूरी विधा करके शाना ! आवकी बेटियां आजकर वया पड़ती है यर्णोधारण शिक्षादिक तथा न्याय शारि सारत पड़कर अब पर्यं, पाक, शिक्प की गणितविधा पड़ती हैं !

र्देशनी है न इन्तः परन्तु वरं परीदय स्वय-म्बं कर्नुमिच्छाते। ादा काश्चित् स्वनुख्यः पुरुवो मिलिच्याते तदा विवाहं करिप्यति । . मित्रेरचीतं न वा । सर्व एव विद्वांसी वर्षन्ते यथाऽहं तथैव तेऽदि समार्नस्वमंतिषु भैऽवास्सम्भवात् । १ विकृष्यः कि हैरोति । । ज्याच्यवस्थान् ।

नीडच तथा कि कियते !

दित्वेदानी बालिकाः पाठपति ।

तया विवाहः हुनी न न।

की सी भीर यह गुरु है। इस समय ये सब किसलिय मिलकर इकट्टे

मुझ से सरकार के अर्थ मुलाबे तुए माये हैं। ये गेरे नानी, समुर भीर साले भादि हैं। वे मेरे मित्र की सी बदिन सहकी और बनाई है। वे मेरे मामा भीर भानेज हैं।

बाइमयं मम मानुल इयं वितृष्यक्षेयं मानुष्य-

क्षेत्रं गुरुषत्त्वयं च गुरुः। दिननीयेते कस्मै मयोजनायैकत्रामिलिताः ! ग सत्काराषाऽऽह्ताः सन्त वागताः । में मातामहीस्बमुख्यालादयः सन्ति ।

यम गित्रस्य सीमागिनीदुहिएनामाः

<sup>मम विज्ञास्य स्थालदी</sup>हिन्नी स्तः।

्रे कि तव मानुसार्ववर्ते हो। १.५ स्ट्रिटि के किया का कार्या । तेरा चाचा वर्षा करता है' है : कि

टीक बुड़ मेरा मामा यह बाप की बहिन बूना यह माता की बाहिन मौसी यह गुरु

#### अथ सामन्तप्रकरणम् ॥

स्वद्गृहनिकटे के के निवसन्ति ! माञ्चलसत्रियविर्श्दाः । इमे शजसमापनियामिनः।

तरे घर के पास कीन २ रहते हैं जाराण, क्षत्रिय, बश्य, और गृह ये राजा के सफीव रहने वाले हैं।

## अथ कारुप्रकरणम् ॥

निर्माय सत्र महास्तानि कलाकीलकशकाका-दानि संयोज्य दात्तत्र्यानि । इदं काष्टं हिला पर्य्यक्टं रुपय ।

व्यक्तात्कपाटाः सम्पादवीयाः । इमं दुर्श्न हिमर्थ डिनस्सि ! मुक्तेष्ट्रबद्धेनिर्माणाय ।

भोस्तशंबत्वया नीविमानस्यदाक्रटहरादीनि हे बढ़ई! तुझ को नार्वे, विमानं, रव थीर इस बादि स्वक उन में फलायन्त्र कीन कांट्रे बादि संपुक्त

देने चाहियें 1 इस उकरी की काट के प्रशं वना इस से किवाड़ों को बना । मुसछ भीर उसरी बनाने के हिन

# अथायस्कारप्रकरणम् ॥

A441 # 1

मी अवस्थार ! स्वयाद्रस्यायमी बालामि श्चिते मरमूहरशत्विमुगुम्हयो। नि E'773' 1 एक्टर सुगर्दानि च ।

हुके ब्लब्बर ही लगादित्रीयेते में बा है

दे कोहफार ! हाश के।. इस कांद्रे वे तन्त्रार, बरडी, तीमर, मुद्गर, हो। पना देने पादिये। इन के हो साहि। वे अहा भीत कहारी तुम में पते हो बा

हरूत् बीरहण्डात् विग्हीत् रथयति !

इन कील कारी की कियालिये बनाई देवते है दिन !

देशक्य ।

11 -41

# . सुवर्णकारप्रकरणम् ॥

तृ शोगा आदि मत चोगना । खया गुवर्णादिकं नैव चे येम् । चाभुगणान्युत्तमानि निर्दिगीय । गरने भएने गुन्दर परा । बार्य दारस्य किनामृत्यमान्त्र ।---रम दार का कितवा बोछ है !

पश्च सहसाणि सजस्या मुद्रा । पांच दशह रुप्ये । इसी नुण्डली स्वया थेखी रचिनी बल्बी ચે લેંકન તને અલ્ડે ચનાયે વર વ લકે તો

"ग्रेनि मदास्यी । विगाद दिये 1 **एकान्यगुरीयकानिः गुक्तापय उद्देशका**लम ये अमृद्रियां सेला, धृषा, दौरा और सीह-

णिश्रदिनःनि सम्पादय । गणि से गरी पूर्व बना । प्रेनालक्षाम भागूचमा स्टबन्ते । इससे ग्रही बहुत अपने बन ये जाने हैं। गासिकाभुरणं शचा निष्याद्व । गुण्या क्षेत्र सम्बद्ध । यह पुरु किसने दवादा !

इदं मुक्ट केन रचित्रम् ! शिक्षमाचेन ।

श्रम सुवर्णस्य फटकश्रज्ञणनुषुरात् निर्मा इस क्षेत्रं के कटा कवती दा करता चीत य सयो देखि। बिहित्या दशके दक्षि है ।

धर्व देशानेय जन्मानेष्यानि ।

अथ बुलालप्रकरणम् ॥

शिवधतायने ।

भारे बुन्दार ! यहा सत्तवा और ३% की क्ष्मी। पुरात ! बुष्भद्यशयूत्रवद्यालिविक्तिव

Ħ

अथ तन्तवायप्रकर्णम् ॥

"जुरू व रे बाब- मूलाय-बररारपुर- । की कीते रेसा मूल के रशक र है हैं

trie in ex .

· 41 251 #4 1

बीओं को बना और घरा दे जन महता ।

## अय सूचीकारप्रकरणस् ॥

में। मूच्या कि मीडवनि ! शिरोक्तरक्षणापीयस्त्राणि सीव्यापि । थे। सूई से क्या सींडा है ? टोपी अगरसा और पानामा सीटा है !

## **श्रथ मिश्रितप्रकरणम् ॥**

मो हाइक ! कटं यव । इसे स्वाधा स्वाधीसम्भूत् जातित किराता यने निषमानित ! सहस्रवाधीस सर्वाधी सुम्यतित ! वृत्ताप्तत्रवाधाय ! वृत्ताप्तत्रवाधाय ! अस्य बार्या स्वावध्यम् ! सम्बद्धम् रावधीसमुग्नुष्टभाद्वद्यकृति । सर्व सम्यवस्यवा । सम्यत् सुद्धात सम्यो

कर्मभाष्यज्ञितिकारमाम् । वर्षे नगरका श्रीवरितः । स्थानमृदे स्थानम्भि नेतृप्ति वरितः । इसे पोग्यः वरुष्यति । दव प्रभूतिगासम् स्वेष्यते हृतस् । राज्यन्ते सुप्तिः प्रमुष् । स्थानम्बे प्रपति प्रमुष् ।

केल्युसम्बर्ध केल्यिको स्वीतिहरू सुरक्ष हिर् सुक्तिको

अरे पटाई शहा चटाई <u>द</u>त । ये बहेजिये हरिन साहि पशुमाँ को मार्ति हिरात समीत् मील लोग यन में रहत कमल्याचे तजाब कहां हैं ! ये सब तज़ व गरगी में मुझ बजे हैं। त क्र से जल ला। नात्र यावडी में नहाना पादिये। बारुप से बन्द्क और सार्वे आदि बल्ला यह इन्दर गुने हिस से निया मार प्रयोजन के लिये ह करवीर से बाह्य हुड़ाने के बिये देल, लडके सेवते हैं। इन पर में विश्वीने अच्छे हैं। में भीर होग गांगे काते हैं। वर्श दल्लागाँ ने भाकर सब बन इयर के ला। में गुवितिगादि हुए बे मेर पर में हारा हुए गया इस की दार्थों की संबाह । भी राज ें रुगी हो बार चिर बूंड FOR FEE

| संस्कृतवाषयप्रक्षीपः ॥ ४                     |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| अमें शिली प्रासारमस्यूष्टमं रचपति ।          | बह राज शरारी यहुत बाब्छी बराता है।                     |
| सर्व कीट्यानी स्मायकारी वर्षते ।             | यह कोसवाल स्वायकारी है।                                |
| सः तुः घंनीत्म। नैवासयन्यायकारित्यातः ।      | यह कोतवाल तो धम्महिमा मही है बन्या-<br>यकारी होने हो । |
| प्ते शत्रवान्त्रवः कुत्र सच्छन्तिः !         | वे शमा के गंबी होत दहा वाते हैं । :                    |
| रामसभा स्थायकरणाय यहित ।                     | शाम रामा की न्याय करते के लिये ।                       |
| मोरवाम्ब्रहानि देदि ।                        | क्षी विषय दे।                                          |
| ददानि ।                                      | देश हूं।                                               |
| मी (देतकार ! तिकेश्यातिक निःसाम्ये<br>केटि ! | थी। तेली तिकों से देश निकाल कर दे।                     |
| धारवानि ।                                    | <b>द्</b> या ।                                         |
| भीरे रजक र बस्राणि मशास्य संयो               | चीर योगा। चपको को भोकर चाम देने                        |
| देवाने ।                                     | पादिये ।                                               |
| क्षाटान् वयान ।                              | किर्दाही की बन्द कर ।                                  |
| हदानी मातःकालो कातः कपादाबुद्धाः<br>इयः।     | शा रामय मुदेश हुआ क्रिशहे छे। ह                        |
| शर्दे बुद्धाय संदश्न भवन्तु ह                | सब भियादी कीम छड़ाई के किये तैयार हो।                  |
| नायमारपार्थियो शक्तगृह सुर्वते ।             | मुद्द और मुद्दायते क्यादरी में छड़ते हैं।              |
| दितियं गीषुमान् विनन्ति !                    | बया यह गेहुं भी को पैसारी है।                          |
| द्वतीय दुर्ग रावध्यशक्षकि !                  | बयें। बाज विले में होतें बहती हैं है                   |
| देन मुत्तुण्डमा विशे इतः ।                   | द्याने बन्द्रक से काम की मारा ।                        |
| वेगाञ्चीमा कृष्य शिरदिक्षम् ।                | द्याने तरुदार से द्या का हिरकाट<br>इ.स. १              |
| सम्बन् किनवैभनाति ।                          | राज्यम दिरास्थि सांबदा है ।                            |
| वपानदी पुरश क सबकारी ह                       | शने परिन के बर्ग काला है।                              |
| वप्रस्य ।                                    | वाहरू धौ ।                                             |
| कि स्थारमाधीएनं सबति शूर्व वा व              | वश बर्वे में शांत बकारा है से बाहर                     |
| कराहे शाकं पत्र ।                            | करारी में दर्शनी देश !                                 |

- 10

ท์เตลอเจนทอใน: เเ

विरुद्धं बदिप्यसि चेचर्दि द्रात्सिटिय-च्यामि ।

ध्या ।

धेन प्रशा पहिंचते से संध्यन स्वर्ध गच्छेर्ग !

यो राज्यं पीटयेस प्रयक्त नरके परेत ?

बर्द्धत ?

यस्यमे ।

स्वस्यान्ति ।

**अस्यो मञ्जूपायां किमस्ति ह** 

वेगेश्वरमुणस्यते निस्य विद्यान कृतो ग

यः परोपकारी ससततं कथक्त मुखी गरेत्?

हदानीमवि कुम्ब्यां भाग्यं बत्तेते न मा !

म्बनानसीतिष्ठामे क्रुती नोधोंनं करोति ।

टमवत्र मदाचाम देहस्यो दीव निषेति।

देनाविषामीम्या धरेन सह युद्धं हतम् ।

कृतसम्बद्धी कराति तैव सेनतीयी ।

भटिकीन् सेवमे कका।

देशसम्बद्धं मा गर्छ ।

सेवं पितुन्तु सामध्ये नापृत्तव शु फा

को क्यों न जास ≛ः ः न पडे !

ज्ञान वर्षे। न वडे ?

कपटा श्रीर धन ।

योदा साहै।

अत्वरियागा।

काता है

सहितेष्ट 🦈 🧠 🔻 इस संदक्ष में क्या है ?

अब कोटी में अल है या गदी !

तृ आलाशी (रहता है उद्योग वर्षी

बोनें बोर उजियाना शेने के लिये ...

उस ने दाल भीर तल्यार से सी पुरुषी साथ युद्ध हिना । 😘

शतिथियों की सेवा करता है वा गरी।

कभी गेडि समादी में गत आर्था 🕟

वो अभावी को दाव पर भर के 🗓 वद गृत भीर माणी की बाद पर पर सेटना बह समञ्जय कहाना है, उन इभी स सेदला चाहिसे । .

तो पया ही बात फहरी है।

जिस ने भागां का पालन किया , बढ .

जो परोपकारी है यह सर्वश मु<sup>क्री</sup>

जी शास्य की नष्ट करे बहा क्यों १८३

'खो:ईरवर की वपासना करे *दस*्का

तेरे गाप का तो :सामध्ये न इमार

विरुद्ध योलेगा क्षेत्र तेरे दांत तोड

ग न्यून होवे ।

न का सके ?

वाहिये ।

मदबहाता है।

मनुष्य आदि ।

रहा है।

च हिये।

साना च हिये ।

मिन के नीचे बया है !

शनपदाश से युक्त होते।

वस्त्र से पवित्र फिया जल पीना चाहिये

बह अगुजाल में कभी नहीं गिरे ।

¥٤

में। स्पश्चित्रस रूगः कथं ग आयेत् ! वी जितेन्द्रयः स सर्वे कर्त् कुने। न शबनु-। यातः ?

योगाम्यासः इतो येन अन्द्रांसिर्भवेत्रसः । षद्भपूनं जलं पेयं गनः पूर्वं समापरेत् ।

स आंग्ती। फदापि न पतेत् । अयं वाचालोऽस्त्यते। गरवरायसे I

मानिवले किमहित है गुनस्यादयः ।\_\_\_\_ यः पद्भवां भगति सोऽरे यो जायते ।

ध्यजनेन पायुं कुरु ( कि पर्मादागतोऽसि यत् स्वेदो जातोऽस्ति ।

स्यस्ये द्यारीरे निरयं स्नारवा गितं भोक ध्यम् । जहवायू दादी सेवनीयी ।

सर्वेद्रकेशके गृहे निवसमायम् ।

नैव केनचिम्मकीनानि बसाजि भार्याणि l त्य का विद्रीवासित ह शृहे गरा भोक्तम् ।

ते।? क्या करने की इच्छा **दे** ! या आहे साने की 1.

उद्यो पर में रहना बादिये । किसी को भी मैसे क्यूट यहिनने न चारियें।

जो सद परवृत्ती में सुस देनेशना हो

विश्व क्षत्र और दायुंका सेयन करना

गच्छे सरीर होते राज नहा के योदासा

पट्ले से वायु (हंबा) कर। बया याग से आया है जो पसीना हो-

जो पग से चलता है वह रोग रहित होता है।

यह बहुत योखने बाला है इसी कारण

भौर गन से शुद्ध ज्ञाना हुआं काम करना

जिस ने योग का द्यभ्यास किया देवह

जो व्यभिषार करे वह रोगी क्यों न होते! जो जितेन्द्रिय है वह सब उचन काम क्यों

सं मुद्दे न वा ?
पृतदुम्भीमेंद्रेः सहाऽचि ।
स्वयान्नाञ्चाने चूपताने न वा ।
उर्व रुक्तनान्यन मपुराणे मामने ।
स्वान्यो गुडादिकं निज्याते ।
स्वान्यो गुडादिकं निज्याते ।
स्वान्यो मुडादिकं निज्याते ।
स्वान्यो मुडादिकं विज्याते ।
सक्ते देहि ।
वात्र दरेता मकता वर्तते ।
वात्र दरेता मकता वर्तते ।
वात्र रुक्ता समीद्रने मुक्ते ।
वात्र रुक्ता समीद्रने मुक्ता न वा !
समाद्रवा मतिवा ।
सम्माद्रवा मतिवा ।
सम्माद्रवा मतिवा ।

बेन पर्नः सेव्वते स प्रशुक्ता नायते ।

त् सन् स्वाता है वा नहीं ! यो दून भीर गाँठ के साम साता हूं। तृते शाम चूंग या नहीं ! सरकृते के सार यहां गंठे होते हैं। कल खादि स गुर शादि बनाये । इस समय गते सक गैंन दूर दिना। माठा दें। यहां सफेद चीनी है। यह माठि से दही के साथ माठ साता आज सहूद राये वा नहीं! तृते कमी दिवसी भी साई या नहीं। तृते कमी दिवसी भी साई या नहीं। गैंन गाठा है साथ दें। साथ के सदिन दून योना बरीने। गृती या में इस स्वन करता है वहीं मुनी

#### अथ लेख्यलेखकप्रकरणम् ॥

सनुत्यों तेमारमाम सम्पत् पूर्वत ।

कप्रमनुत्पनवर्गारमान करें ति ।

हें मिरी हम्पद्ध |
स्वीपनवन्त ।
सुन्त तिम ।
तह को मिन्ति में विते न का र
हिम्म हम्पद्ध न स्वीपनवन्त ।
सुन्त न स्वापनवन्त ।
सुन्त न स्वापनवन्त ।
सुन्त न स्वापनवन्त ।
सुन्त स्वापनवन्त स्वापनव

शनामि सु परन्तं सामग्रीसंचयने केलने च दिनग्दी गवति ।

श्राह्म हमर्भनी स्था है सिनी मृदीस्य मध्यमी-प्ती सम्पाप्य जिलेश हैं महान्ता देखी उरायत ।

प्रवम्तीय र्राप्नं रिसर्वि ।

रतस्य हेसिनी गन्दा घरति । यदि स्वभेदाई मततं निसासाई दियतः

छोटांब्लिखितं चननयाः 1 पम्च शतानि । यदि शिक्षां गृहीत्वा द्यानेः दानैश्लिसितुग-

भ्यस्येतव्यक्तराणां मुन्दरं स्वद्धनं स्व एता च जावेत ।

यस्मिरलाद्यारसे ६५वलं सध्येतितं न

मेलितं तुन्यूनं सच्च वर्तते । गमुप्येर्पादशः पठनाम्यातः विवेश सादश एवं लेलनाम्यासे।ऽति कर्तस्यः ।

परगेयंगेव करिय्यानि ।

गया बेदपातकं लेखबितव्यमसंबेदेन रू-प्येण कियतः इलोकान्दास्यासि !

मायुर्णानि महोष्यमि चैराहि शतत्रयं ग-ध्यमानि चेच्छतप्रवेदम् ।

सामारणानि चेत्महरू दलोग्रान्दास्थानि । रातत्रयमेव प्रहीव्यानि परन्तवस्य एमे लिखिरवा दाम्यमि चेता ।

अथ मन्तव्यामन्तव्यप्रकरणम् ॥

मन्यसे न धा 🕈

इस लाख के रस में काजल मिलाया है का गहीं है

जानता सो तंपरन्य चीन इकड़ी करने

हो अगटा तर्जनीभगली से फलग की प-

कददर बीचली अगुन्ती पर रामकर विसे

यदि तृ एक दिन निरन्तर हिसे सो कि

र्यद शिक्षा प्रश्ण कर के भीरे २ छिखने

का अभ्यास करे सो शक्षरों का दिव्य स्व-

चीर हिसने में देर होती है।

तो यहन अच्छा लेस हो ।

तने इलोक जिलासके '

रूप और स्पष्टना होये ।

पाच हो।

यह गायन्त जस्दी हिसता है ।

इस की राखिनी भीरे नहती है 1

गिलाया तो है परन्तु थोड़ा है I गनुष्य होग जैसा पढ़ने का भभ्यास करें बैसा ही लिखने का भी करना पाहिये 1 मुझ की वेद का पुस्तक हिस्साना है एक रुपये से फितने रुगेक देगा !

जो बहत अच्छे छोगे तो सीनसी **भीर** ग-ध्यम होंगे तो पांचली। यदि बहुत साधारण या घटिया छोगे तो

रीन ही भी लंगा पश्च बहुन अच्छा हेस करेगासो । भच्छा ऐसा ही करूंगा।

हजार रहे।क दंगा ।

सं जगत्तरहारं शश्चिदानन्दस्वरूपं परगेरवरं | तू इस संसार के बनाने वाले सश्चित् शीर

लानन्दर्व रूप वरमेश्यर को मानता है वा मही?

अयं नाहितपुरवासनभागासम्बद्धमृत्वार्धं मस्ते-इयां स स्वीक्रोति ।

यदायं कपुकार्यस्चकरचनाविशेषान् संसारे निहिचनपाचर्यवस्यं परमारमानं गन्येत ।

बोड्य राष्ट्री रचितरचनां पदयति स जीवः कार्य्यस्तष्टारं करो न गन्मेत !

बबोत्तमा धार्मिका गाहितका विद्वांसोऽ-ध्यापका उपदेष्टारश्च स्युस्तत्र कोपि कदा-चित्रास्तिको गवित् गैवाईत्। की: कर्माभेर्माक्तिभवति तदा क वसन्ति तत्र

किं भुज्यते च ! धर्मीः कर्मोपासनाविद्वानेर्मुक्तिर्जायते तदानी ब्रह्मणि निवसन्ति परमानन्द च सेवन्ते ।

मोक्षं प्राप्य तत्र सदा वसन्त्याहीस्वित्कर्न द्याचित्रतो निष्ठत्य पनर्जन्मगरणे प्राप्त-

यतित १ प्राप्तगोक्षा जीवास्तत्र सर्वेदा न वसन्ति कि न्त महाकरपपर्यन्तमयीद ब्राह्ममायुर्यावचा-वत्तत्रे।पिरबाऽऽनम्दं अक्तवा पुनर्जन्ममरणे प्राप्तुबन्खेव ।

यह मनुष्य मास्त्रिक होने से स्वमात माप्टिकी उत्पत्ति को मान कर ईरवर वहीं सम्बन्ध । नो बहुनाश्चिक कर्चा किया. ने

और बनावट की इस जगन में निश्चय तो अवस्य ईस्वर को माने 1 जो इस साष्ट्री में बने हुए पदार्थी की को परयक्ष देशता है वह जैसे कारीगरी

खके कारीगर को निइचय करते हैं है। जा के बनानेवाले परमात्मा की क्यों न माने जहां श्रेष्ठ धर्मारमा आहितक विद्वान पदानेवाले भीर उपदेशक हों, यहां . मनप्य नास्तिक कभी नहीं हो सकता।

किन कर्गों से मुक्ति होती है उस कहा वास करते और वहां क्या भीगते हैं धर्मयक कर्म उपासना और विज्ञान से में क्ष होता है उस समय ब्रग्न में मक्त जी रहते और परमें जानन्द का सेवन करते हैं जीव मुक्ति को मास होके वहां सदा रही हैं अथवा कभी बढ़ां से निवृत्त होकर क जन्म और गरण को प्राप्त होते हैं रै

मुक्तिको प्राप्त हुए जीव वहां सर्वदा नहीं रहते फिन्त जितना ब्राह्म करूप का यतिमां। है उतने समय तक ब्रद्धा में दास कर आ नन्द शोग के फिर जन्म और भरण की भवरप मास होते हैं।

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना

निर्मितः संस्कृतवाक्यप्रवोध-नामको नियन्धः

समाप्र: ॥



# विज्ञापन ॥

पहिले कमीरान में पुस्तकें मिलती थीं अर नक्द रुपया मिलेगा।। क्षक महसूल सर का मूल्य से अलग देना होगा।।

| विक्रवार्थ परवक्षें मुल्य             | विक्रवार्थ पुस्तकों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | गसार्थमकाश् महिषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | सत्यार्थेयकारा (यंगला )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्चान्देदादिमाष्यम्पिका १।)           | सत्यार्थमकाश गुनहाती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| देशहरकारा १४ माग ४१०-)॥।              | संस्कारविधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| इन्द्राप्याची मृत्रु 🕞)॥              | " पहिषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दश्यमशायशायाची र)॥                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n दरिया 🚓                             | विवाहगद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| निरफ ॥५)                              | भागं भिवनप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शत्तप (१ कागर) ।)                     | शास्त्रायं कीरोहाबाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सम्हत्त्रात्रपत्रशेष 😁                | मा॰ग॰के निष्यापनिष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| व्यवस्थानमञ्                          | वेदनिषद्यनगरायहन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भवेग्येहर 📜                           | बेदानितध्यान्तिवयारण नाग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ब्रहुभवोधदेख )॥                       | ° भौतेती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अन्य वर्ष (वशार (वेजा कारण्या)नागरीत) | छ।रिननिनस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | शास्त्रायं हार्गाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ्र प्रदेशा                            | हरवन्तरवायन्तरवयम्बाश् गागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कर्ण्य देशकालयाता (नामरी ) । a        | नया कांग्रेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <sub>₽</sub> (सर्द्धाः −)             | मृत्यस्य गासरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , (%/4/1/)BB                          | नवा वस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| enggm forg                            | मार्श वर्श की अनुत्रमणिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| an abarers magnergen -ili             | म्थानवाराण पूरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | इंग्रहिदरीप[तत्तर मृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \$ 4 min 2                            | हिन्द्रियानीनवर् का सरहव्, र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| काल्य विश्वपृत्ति । (०)               | हिन्दी कर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$15 \$14 P A DE 27                   | कर्म्ड वायानाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                     | The same of the sa |

# शब्दानुशा**स**नम्,

यतीविश्वमिदं वेशं विश्ववेशं प्रसाम्यतत् ॥ शब्दानुशासनंनाम शास्त्रं व्याख्यातुमारमे ॥ ९ ॥

## स्रय शब्दानुशासनम् ॥ १ ॥

पदे-यय यः । शब्दानुशासनम् ॥ १ । १ ॥

पद्गर्थः-व्यथः=व्यवेत्वयपिकारार्थः। राग्दानृशानम्-व्यनुशिव्यने सद्यः यनेन तद्यशासन्। रिक्यन्ते शस्दाः व्यनेन तव्यासनम् प्रमान् शासनमृत्याः नामिति वा राव्दानाननृशासनम् राव्दानुभासनम् ॥ सिक्कास्मम् । स्वाधः-द्याः द्वानुशासनं नाम शास्त्रपिकियने । वर्णोधारणशिक्षानन्तरं सन्द्रशिक्षाविषयं सारस्विधिक्यन दृति वा ।

भा०-केषां शुम्दानां लॉकिकानां वैदिहानां च ॥ यथेत्वयमधिहारार्थः म-पुत्रयते शन्दानुगासनं नाम शास्त्रगधिकृतं चेदितव्यम् । इति भाष्यम् ॥ १ ॥

#### छाइउग्ग् ॥ २ ॥

च, इ, उ, इत्यवरायपुर्वादश्याने स्पनार्थिनं वर्गतः। मत्यादारार्थम् । तस्य प्रदर्शं भवति च, इत्यनेन । निदर्शनम्—उरस्प्रवरहत्यादि ॥

भा०-असारस्य विस्तोपदेश व्यासारम्यकार्थः विः मयोजनम् । व्यक्तारः स-वर्णम्रहणेनासारमवि पथा रुखीयान् । अथ्यमार्थः इह शास्त्रे विस्त उपदिस्यते ।

६-शहरानुगावन शास्त्र का फिकार कियाजाता है क्रयश करोँवशस्त्र शिला के फमन्तर शहरावाद विषयकशास्त्रका क्यावर किया जाता है क्रयोत् शहर केने यमते तनका किन से किन प्रकार का नश्यक्ष है क्रयादि विद्यावयक शास्त्र का प्रारम्भ कियाजाता है। क्रिन शहरों का श्लीक केंद्रिक शहरोंका वह ॥

: ५-७, इ. इ. इस छलते वा उपदेश वर कान में दकार इस संदर्भ पड़ा १९, प्रस्ताहार के लिये, तसका चहुत कामसे होता है तहिचयन सुध कच्चरस है।

भारपकार सहिन्दं यहण्यानि की बहिने हैं कि अहण्या सूच में सवार काबि-ृष्टीपेदेश है बचा स्रयोजन कि सवार सबसे पाहकार में कावार वो में केवे पहरावरें। यह सकार बुक्त साथ में विकृत रवदेश विदालाना है पर स्थीन में बदनहीं



पतुरुषी शब्दानां वर्टाचः मातिशब्दः गुणशब्दः क्रियाशब्दा यदब्द्राशब्दाः वतुर्थाः । प्रयो च शब्दानां मट्टाचाः-जातिगब्दा गुणशब्दाः क्रियागुब्दा इति । परि० मक्तिवदनुकरणं भवति।कि मयोजनम् । द्विःपचिन्द्रत्याह तिट्छितिङ ते निवानी यथा स्यादिति भाष्यम् ॥

एप्रोङ् ॥ १ ॥

ः ए. चो इत्यसरे उपदिश्याने टकारेमिनं पटनि । म्लाहारार्थम् । तस्य ग्र-गुपेकारेण निदर्शनम्—एटि परहरम् । ऐझीच ॥ ५ ॥

पे, था इत्यत्तरे व्यदिश्यान्ते चकारमिनं पटित । प्रध्याक्षारार्थम् । तस्य प्रहण् ्य, इ, ए, ऐ, इत्वेत्रचतुर्भिः । निदर्शनम् अयः परस्मिन पुर्वेविधा । इच काचीम्मत्यपत्रच । एचीऽयरायातः । वृद्धिरादेच् ।

हयवरट् ॥ ६ ॥

ह, य, व, र, इश्यक्तराण्यपदिरयान्ते टकारमिनं पटनि । प्रश्याद्वारार्थं नस्य रणं भुगन्यकारेण । निद्दर्शनम्-शृरदोऽ्टि ।

भवें वर्णाः सहदुवदिष्टा श्रेयं इकारो द्विरपदिश्यने पूर्वधेन परध नत्र पूर्वी-

भाष्यकार गटविषतञ्जलि की कहते है कि-धार प्रकार की शब्दों की मृति है। जैने जातिग्रहरू मनुष्य, भी, । गुनग्रहरू, -रक्त, पीत । क्रियाशस्त्र पर ।ति पठति। यहुच्छात्रवर्-जुतका। धीर तीन प्रकार की भी शब्दों की प्रवृत्ति है ।।ति शब्द, गुणभव्द, क्रियाभव्द, एक मकारी में बहुच्छा शब्द प्रशक्ति स्नादि । होते हैं वर्ग के अनुकरण का भी कापन जैसे हो इत्टाहि प्रयोजनी के लिये विशिषदेश है यहां परिभाषाभी कही है तब का आर्थ यह है—अनुकरण प्र-िवं मुक्य होता है क्या प्रयोजन कि (द्विष्यम्न) अनुकरण है यहाँ अ-दाल स्टर् (६१९१६६) ने जैमें हो ॥ ३॥

४-ए, भी इन मता का नपदेश कर शना में हकार इत्रेडक पटा है स्यादारांगे दल कर घटण गुनार में होता है तद्विपयक सुन्न गृह्यहत है महत ४-ऐ, को इन कत्तरी का नव्देश कर शता में चकार हेत् यहा है शरवा-रारार्थ उस का घटण था, हा, ए, हे, हन बार वर्ती से दोना है निद्र्शन अब्

भूषप् ऐष् घटल है।

( ६-८, ये, व, र इन कलारें का उपदेशकर कला में टरार दत् संद्रक एउट । प्रसाहरिके लिये सनका यहच प्रकारने होता है तहियमक सूत्र कर यहन है। त्य वर्णे कतात्वतात्रताच में एक म बार नवदेश क्ये है यह हकार दो बार त्पदेश किया पूर्व भी वर भी बहां वृत्रीवदेश तो हम् प्रत्यादार के लिये दे परेगो इग्युस्वाहाराथैः पुरुषा स्मित्। बामाणा इसित। ते प्रदेश रावनः
रार्थः । अपुत्त् । अलिस्त् । रेफोप्मणा सवणा न सित्त । रेम ते ते ते क्ष्रिक्षस्य । अलिस्त् । रेफोप्मणा सवणा न सित्त । रेम ते ते ते क्ष्रिक्षस्य । अपुनर्त्य । क्ष्रिक्षस्य अपुनर्त्य । अपुनर्त्य । व्याप्ति । अपुनर्त्व । अपुन्त । अपुनर्त्व । अपुनर्त्व । अपुनर्त्व । अपुनर्व ।

लशा ॥ ७ ॥ लहत्यत्तरगृपदिश्यान्ते एकारमितं पठति भत्याकारार्थम् तस्य प्रहर्ण म्न, इ, य हत्वेतिस्त्रिभिः । निदर्शनम्-अप्युदित्सवर्णस्य चामस्ययः। स्व इयो यस्य । इत्यादि ॥

जो । पुरु दो हमित । आदि में (हिया ) में उकार सिंदु करता है। और रिविष्ठ अन्य मत्याहार के लिये हैं जो (अपुलत) जादि में अन्वशुप्तपात्र में क्षेत्र कि हि करता है। रेफ और करम वर्जी के प्रवर्धी नहीं हैं । अर्थात् प, ल आदि के वरे जहाँ होता ये अयोगवाद विवर्ध होता है के रेफ लार करम कर के परे नहीं होता ये अयोगवाद विवर्ध में कहा होता है। अर्थात् प, ल अप्रानिय जुद्धार, यम, । कहीं उपरेश नहीं किये पर इन का अश्रव होता है। इनकाक। उपरेश कराम चाहिये और अयोगवाह वे वर्धे कहाते हैं जो हि संपुक्त हुए प्रयोगों में आते हैं और विता जवरेंग किये हुए मुने नाते हैं! अोगवाहों का उपरेश अद्याहार के वर्धों में करना चाहिय जिल है के विशेष स्वाहार से वर्धों के उपरेश मत्याहार के वर्धों में करना चाहिय जिल है है जो है स्वाहार है के वर्धों में करना चाहिय जिल है है अगत्याहार के वर्धों में करना चाहिय जिल है है अपराहार से वर्धों का उपरेश मत्याहार में चर्चों का उपरेश मत्याहार में चर्चों किया ? तर (अनुस्वारस्य पणि परप्रवर्ध) गृत्र में संस्य कर के क्षां है होने के जुद्धार हो है। हि वर्धों में स्वाहार होते हैं वर्ध प्रतर्ध स्वाहार होने से चर्चों के साह के साह की स्वाहार होने से चर्चे जुद्ध सा जैसे पर चवर्षों होने तर चवर्षों होने तर स्वाहार होने से पूर्व जुरे है। मी जैसे पर चवर्षों हो साह होने से चर्चे जुरे हैं। मी जैसे पर चवर्षों हो साह होने से चर्चे जुरे हैं। मी जैसे पर चवर्षों हो साह हो होने से चर्चे जुरे होने से चर्चे जुरे हों से मी जैसे पर चवर्षों हो साह हो होने से चर्चे जुरे हो सा जैसे पर चवर्षों हो साह हो होने से चर्चे जुरे होने से चर्चे जुरे हो सी जैसे पर चवर्षों हो साह हो साह हो साह हो साम होने से चर्चे जुरे हो साम जैसे पर चवर्षों हो साह हो साह हो साह हो साह हो से साह हो साह है साह हो साह हो साह हो साह है साह हो साह है साह हो साह है साह है साह हो साह हो साह है साह हो साह है साह है साह है साह हो साह है साह हो साह है साह है साह है साह है साह है साह

७-ल इन प्रतर का उपदेशकर अल में लकार इस केंग्रस पड़ा है पर हार के लिये उन का परण ज, इ, य इन्तीन वर्णी से क्षेता है तिद्विपकी कपू दम् पर्य प्रदेश हैं। इरेण्ड्र्स्णिन परेणाण्ड्र्स्णीन तु पूर्वेणीवाणुद्रिस्पेक्नेर परेण । व्ययं किः धैमणुद्रिस्पूषेऽण् परेण क्रियतेऽन्व्रह्मण्येतोच्चन नवं शस्यवनतःस्यानागाप स-र्णेब्रह्मणिय्यते । इह सँग्यन्ता । सँग्वसारः । धैन्तोक्तमित्वनुस्नारस्यानुना-उत्ते यपि परसवर्णे कृते तस्य यगुब्रह्मणेन ब्रह्मण्ड्दिस्य यथा स्यादिति ।

िन पुनर्वेर्षोत्सत्ताविवायं राजारी हिरनुवृत्यते । पुनन्तावयसाचार्यो भव-पेपा परिभाषा (व्याख्यानना विशेषवनिपत्तिनीह संदेहादलसण्यिति) व्याप्ट्-तवर्ण विहास पर्वेणाण् प्रहर्षां परेखेण् ग्रहण्यिति व्याप्ट्यास्यासा । इति भारतम् ७

#### जमङ्ग्रानम ॥ ८॥

म, म, रू, ए, म, इस्पेनाध्यसायपुष्टिश्वानं महास्मिनं पटिन पत्याहा-प्रथम् । तस्य प्रहर्षे पत्रति । य, य, रू, इस्पेहेस्थिनिः। निदर्शनम्-पुषाः वस्य-परे । हत्तो वर्षां यपि तोषः । रमी अस्वादिव रमुण्तित्यम् । वर्षाद्री स्म-नादह इति सकारेणापि प्रहण्यस्य स्थयं ॥ ८ ॥

इस शास्त्र में इक् मत्यादार का चर्च पर ककार में है और अक् घटन पूरे-क्वार में दी है एक अनुदिश्ववत्यक मूच में परक्कार में अक् मत्यादार का बंदन है।

प्रश-अनुदिशम् भी को परकार में अप प्रत्याहार का एहण है वह वयों ? बच् ही वयों न कहा जाता अवीत् (अनुदिन्) ऐसा क्यों न कहा ? इन-स्थ प्रतार नहीं कहा जा सकता प्र., लें व रत वर्षों के भी कहा हुए हुं हैं। यहां में प्रतार इत्याहि प्रयोगों में अनुसाधिक को यण्यान कर अनुसार केंद्र असवयों किये वंधे त्रत्र प्रकाराहि का या प्रायाहार में घटन होने से इन केंद्र (अतिक) मूत्र में हिलाहेश्व जिस प्रतार हो।

भाष्यकार करते हैं क्या कि जिले कहीं की कमानि में विसे यह स्वार दो तार मूर्के के वीचे काणाया क्योंत् यदि और वहां पढ़ते तो यह भी करित को होता कि कीत मूर्के पर कहार के मत्याहार परस्य है कीत में पूर्व में पर कहार के मत्याहार परस्य है कीत में पूर्व में पर करित के स्वार्थ कर प्रति के काणी है। स्वार्थ कर काणाया कर होती है। स्वार्थ कर्मका कर होते कि स्वार्थ कर के क्या कर कर्मकर द्वे करार में है तथा हम् प्रदास कर्मी वर क्यार में है तथा हम्

द-ल, य, इ. च, म, इन कतारे का उपहेश कर कल में मका इन्हें कर पढ़ा है प्रसादार के लिये उस का प्रत्य क, य, इन्हें को कर्यों से होना है तिद्विपक कुछ क्षम, पह चूं पहल है। पान्तु प्रदादि पाट में असलाइड.) इन कुछ में अकार में भे ककार का प्रत्य हैता जाता है एक में अनु प्रत्यादार भी बिटु है स द स परेहो इन्द्रमाहरूथेः पुन्ते इस्ति। सामयो इस्ति। परेपरेहरः र रखेः । अपुचन् । अभिष्यं । रेकोमयो सर्ता न सन्ति। प्रे इतिद्वादिरयन्ते सूनने य तेत्रो अपीर्थ उत्हरः करेतः । है को विकासनायित्व स्वाप्त्रमाने प्राप्ते । अपुन्त्रमोनरपाः। वर्मनः । अपुन्तिहरूस सूनने । अपीर्थारामान्त्र स्वाप्त्रमान । अपीर्वाप्ते । अपून्ति। अपून्ति। अपून्ति। अपून्ति। अपून्ति। अपून्ति। अपून्ति। अपीर्वाप्तः वर्षे वर्षे । अपीर्वाप्तः । अपीर्वाप्तः वर्षे । अपीर्वाप्तः वर्षे । अपीर्वाप्तः वर्षे । अपीर्वाप्तः । अपीर्वापतः । अपीर्वपतः । अपीर्वापतः । अपीर्वपतः । अपीर्तः । अपीर्वपतः । अपीर्वपतः । अपीर्वपतः । अपीर्वपतः । अपीर्वपतः । अपीर्वपत

तास ॥ ७ ॥

स्तापारकपृथ्वित्यस्ये सहार्थाते वान्या वार्यकारार्थम् सम्बद्धः स्राह्म को रेकिनासः । विद्यास्तित सामृद्धियारक्षेत्रः वारायकारिक करो प्रकार कार्यक्षाः

# १६-वृद्धिरादेच् ॥ १ ॥

.. ८०७ राष्ट्रण १॥ .. २०-चिद्धः १।१ प्रार्देष् १।१॥ ....... गर्थः । प्रार्देष्-प्राप्त, ऐपपेति समाहारहृष्टः । मॅहिनि-्॥

. या, एते तदाविता अतहमाधिताश्र हद्धिसंहा भवन्ति । या-ंगिति । बादितेय:। ऐश्वर्यम् । श्रीपणःया: । जालीय: ।

रमान्न भवति पदस्येति । भत्वातः । वर्धः भराता । व्ययस्ययाः । धन्दसीत्युच्यते । न घेदं हन्दः । धन्दोवत्सृकाणि भवन्ति । ैं वक्तव्यः। कृतो येतत् । एद्धिःसंहा धार्देशः संहित इति । नपु-्रदिश्रद्रः रांद्रीति। धनाकृतिः संद्या। ष्राकृतिमन्तः संद्विनः। स्ती-ा मांसविषडस्य देवदत्तर्ति संदा क्रियते ! अथवा आवर्तिन्यः इद्धिश्रावर्धने नार्देच्छव्दः। तद्यथा-इतरप्रापि देवद्त्त शब्द शाय-ारेत-एहि कदने द्वारा व्याकरण भे शिह तथा फतद्राबित-स्थतःशिह वे एदि एंग्रक होते हैं। वासदेवः। यहां कादि क को का, ।वैनतेयः। ए को ही सीमित्रिः। यहां च को की यहि ७। व। ११७। ११८ मे था जाहितेया यहा जादि ज की जा। ऐश्वर्थम् । यहां दे की ऐ व यः~यदां चको भी पृद्धि ७ । २ । १९७ में दोली है ॥ -- मार-- चादिन् यहां कुरव बवी नहीं होता की द। २। ३० बुध से प्रदान स-

विधान किया है। एट-भ संद्या दीने में नहीं होता । प्रान्म संद्रा हर्षे १ हर छाप १ । १ । २० सुब से । घट-स्था सब धेर में भ संदा "िहिरादेश मूत्र वेद महीं ? का मूत्र वेद के मुक्य होते हैं । घट-चंद्रा ा असंदेश बद्धना बाहिये अर्थात् जिच से यह प्रतीति ही कि मूत्र में ् और यह बंधी है क्वोंकि यह कैवे निवय हो कि एटिएन्ड रेसा 'सी हैं। बर्धी नहीं कार्देच संबाधीर पहिताश संबी माना जाता ान नहीं बद संदा कीर की कालास्वान है वे संबी बहाते प्राकारशामु बांस्वियह की देवद्य कंट्रा कि है काली है करका क्तिम होता है से संदा बायक होते हैं वृद्धि धार का बा-शरीन धार का महीं की कैसे यहां लोक में भी देवदन शब्द संयोगः । सीयो जीवील । रसी च्युवणाइलाईः संय । कसी कलि ।
गुवणाइलिटः वसः । वार्यास्त्रकारिनिटालामी महसाराराणां विलिन्
करमान्द्रलावदा द्वारणी विश्विष्य एवं कल्यमाः ह्यूः । सेवी वर्षी ,
बहायः श्रुली पदःयः ॥ निद्रुलम् । गृद् । यम् । यम् । हर्ष् । यद् ।
गृष् । यस् । इक् । उक् । अस् । इक् । यम् । यम् । यम् । यस् । यद्  ।

भाव अय िभिन्यतरिमित । असरं न सरं विचार्झानेवा को वर्ण वाहः पूर्वस्वे क्रिमर्थनुपहिरयने॥२॥ वर्णसानं वाग्विषयो यत्र व तर्भोषपृत्रुदुर्ध्यके लच्रयं चीषहिरयने॥२॥ सोडयमतरसमाम्नापो क स्नायः पुरिषतः फलितरचन्द्रनारकतन् मतिमण्डितं। वेदिनव्या प्रवार्णिः वेदपुरवर्णनावासिधास्य क्षाने भवति । इस्रात्तरसमाम्नायः॥ १४॥

होते हैं चनका परिगणन यह है एक २ प्रतर में इन, ज, ग, ब,ट । दी से प्। तीन २ से क, ण, म । चार चार ने च्,यू, धांच मे र, श्रीर <sup>मूल्</sup> अनुबन्ध छः मे आतहें। वे सब इसी प्रकार है जो संस्कृतमें दि प्रकृति प्रश्नयह खला कीन चातुई ! दश्ननागवानु पदार्थ ला कहाताहै की ला किन्तु अविनाशी दै उपकी प्रधार कानी अथा अग्रुह व्याही चातुने मान् प्रत्यव करनेने प्रक्षर बनता है सर्थ यह होगा कि जो नव में ब्याह है अक्षर कहते हैं। अयवा पूर्व व्याकरण में अक्षर की वर्ण कहते हैं। प्रश्∽ ( बर्फों ) का उपदेश वर्धों किया ? उ०-वर्जी का चान वाफी का विषय है गर्ने ब्रह्म वर्तमान है उम ब्रह्म की ब्राप्ति श्रीर यथेष्ट वर्षी का बीघ है।ने बे तथा लचुना अर्थात् मध्याद्वारी सेलायब के माय कार्य होने के लिये अह उपदेश किया। मेर यह जलरममान्त्राय प्रयोत् अलरीका आनुपूर्वी कपन ममाक्ताय है बालीमात्र का कयन है इन्हीं बलीं से बाली का व्यवहार है हुए अहुए कन वा सामारिक और पार्मार्थिक मल से युक्त हो जैसे चंद्रम तारागण सुनूचित कर रहेई वैमे शब्द शास्त्रके बीच यह अक्षर ममुद्राय 🖫 नानने योग्य अस्तराशि है इनके नानने से सर्थ बेद नानने का पुगय कत ि द्ये ॥ १३ म इत्यसरममामूनायः ॥

#### १६-वृद्धिरादेच् ॥ १ ॥ ५०-विदः १ : १ मार्देच् १ : १॥

पदा०-ष्टद्धिः तांतार्थः । आर्देष्-आच, ऐश्वेति सपाहारद्वन्द्वः । संहिति-

। संशासूचिवदम् ॥

स्वा०-च्या, पे, चौ, पते तद्वावितः व्यवस्थाविताश्र हिंद्यता भवन्ति । वा-वः। वैनतेषः । सीवित्रिः । व्यद्विषः। प्रेश्वप्येष् । श्रीपरम्पाः । शालीषः । तीयः ।

मा०-कुश्वं करमान्न मयति पदस्यति । भत्यात् । कर्ष भर्महा । अपस्ममा-नि च्याद्वशीति । प्रन्दमीतुष्ट्यते । न वेदं सन्दः । स्व्योवत् काणि भवन्ति । सर्वाक्षितेरसंदेदे यक्तव्यः। कुतो वेतन । स्व्यान्ध्यः स्वय्यः स्वित्यद्दि । नपु-देवः संद्या द्वाद्वर्यस्यः संद्यीति । अनक्तियः संद्या प्रकृतिमान्तः संद्वितः । को-वि वाह्यिक्यते । पोक्षियस्यय देवद्वर्तिः संद्वा क्रियते । अध्यव आविष्यः । भवन्ति । द्वाद्विवाययेते नार्वस्वत्यः । सूष्यग्-इतस्याणि देवद्वत् स्वन्द

र्-तद्रावित-एहि बद्दे हारा व्यावस्य में विद्व तया अवद्रावित-व्यवस्थित ; ऐ, जी ये पृद्धि बंदब होते हैं। वासुदेवः। यहां आदि व्य को जा, । येततेयः। हां आदि प्र को ऐ डीमित्रिः। यहां क को जी पृष्ठि ७। २। ११७। ११८ छे नो है तथा आदितेया यहां जादि व्य को जा। ऐस्वर्यय् । यहां दें को ऐ। विमायवा-यहां च को जी एहि ७। २। ११७ से होती है।

सार-मा-व्यादिन् यहां कुत्व को नहीं होता को दा दा है वृत्व से यहात ब-में की विधान किया है। ह0-म संदा होने से नहीं होता। प्रान्ध संख्वा एक से हुई १ ठ० प्रयत १ । ४। २० मूल से । प्रान्थ मान से से मान हार है मुहिरादेन कुन बेद नहीं १ ठ० मूल बेद के मुक्य होते में । प्रत-खा दि संदी का सम्बद्धि करता बादिये व्ययोति ताब से यह प्रतीति हो कि मूल्यों ह संघा घर और यह संधी है क्योंकि यह की नित्रय ही कि यहिणाद संखा दे संघा घर और वह संधी है क्योंकि यह की नित्रय ही कि यहिणाद संखा दे कारिन् संबी हैं। करों नहीं व्यव्ह की नित्रय ही कि यहिणाद संखा है। को कि में भी खालाखान्त मांस्यियह की देवदण संखा कि से लाती है सप्या मन यहीं का धानसैन होता है से संबा स्वाब्क होते हैं यहि शदद का सा-क्रांत होता है खादेन् साद का गरों को की प्रयोग को कु सं भी देवदण स्वाद चैने न मांसपिएडः । अथवा पूर्वीचारितः संही परीधारिता संहा । तदर दि कार्थिणः कार्येण मवितव्यम्। इत्तरत्रापि सतो मांसपिएडस्य देवरत् 🙃 कियते। क्यं बृद्धिरादेनिति । एतदेकमाचार्यस्य मंगलार्यं मध्यवाम् । नाक्रीना चार्ची महतः शास्त्रीयस्य महत्तार्थे हृद्धिश्च्द्रमादितःमगुद्दके भ ः 👶 रास्त्राणि मयन्ते बीरपुरुषाणि मान्लायुम्मसुरपाणि बाध्वेतस्य 🎉 यथा स्युः । तपस्कर्णपैक्यम् । तात्परस्तपरति । तेन सन्तितिकापनः । दनः । सद्वीपगवः । इत्यादी चतुर्भाषादेशा न भागि ॥ १ ॥

१०-प्रदेह गुगः॥ २॥

प==भदेद् रोरगुणः १११॥ पदा - महे इन्मच पहुचेति समादारद्वादः संवितिर्देशः । गुण

संक्रमप्रसिद्धः ॥

मूत्राव - ग्र. ए. को वृत्ते गुलगंता भवन्ति । इहिः । जयति । त्रथाति । बक्कार्ल मार्ग्य नः परंत परमानाद्रश्चि गरथ । तेन स्टब्ट्या । मात्राची । मात्राची । कर करण में होता है सामितियुक्त नहीं संयता यहिनी की वश्यास कान यह वर्षा कीर बीचे भी नुववारक किया जाय वह संद्वा गर् के रे किश्रमान ही कार्य साले की कार्य होता संघन है कर्यात कार्य मान है जी कार्य के हीने का कार संतक है ? लीक में भी विश्वासाल मांगिरिया देवनाच बचार कि है जाली है। प्रध-शक्ति है वा है तो मृतिरादेश बचा में दृति वर्षिक कर्ण करा ! यह लखन तुक मृद्धि शक्य वाचार्य कर समून से लिये कारण में अनुभवाम् कावार्वं सताम्शास्य मनुष्ठ के सञ्जनार्यं सृद्धिग्रहद्का क कर के में दि में कर रह है बर्वाकि समुख जिल मानवीकी कार्दिश किया है के संभव विभवता है ते हैं बन के बदले बाले गुहुत कीर कीर कागुरवात् हैं अन्तर्भ वस कारवरम के यहवे साथे भी बीरवन है सा कायु की सीर Em gf wo fert aff ner son antente men fie & . क बन कर है कर की क्यर कहाना है इन है। सन्देतिकापना में करणात्र का देश नहीं *होते* !!

न्यान्य के का कर्म में सकत है ने हैं । सरिश देश है कि है स्र च के वे मूल करहारा वे कारित बुद्दा मलरकाल बस के रिवर्ड हैं जिस्त हरों दा मक र सर्च कर है ही पो मारकह में है बर्च मतुबार्ट । से बस्बोदसम् । इत्यादी विमात्रादेशनिवृत्तिः । गुरापदेशाः मिदेगुं स इत्येवमादयः व १८-इका गुणवृद्धी ॥३॥

ं प॰=हाः ६ । १ गुणस्दी १ । व अनुवृधिपत्रे--पृद्धिः । गुणः ।

पदाव-हनाः । गुणवृद्धी=गुणाः वृद्धिवेतीनरेतरद्वादः । दुरदेवीति वृद्धित्तु-दस्य पूर्वनिपाते बाते धर्मादिवमयमिति गुणशब्दस्य पूर्वनिपातः । वृद्धिः=युद्धया । [णाः=गुर्धन । अर्थरशाद्विभन्तेविपरिणामोऽघ। परिभागामामासम्।

बुषा०-गुणिन ष्टद्वा वा विधीयमाने गुणहदी इक एव स्थाने भवता। श्च-नेवम नियमोडनेन विधीयते पृष्टिर्भवति गुर्णेर भवतीति यम मुमादिक इति सम्रो-स्थितं द्रष्टव्यम् ॥

तरति । इरति । चेता । स्तोता । बारकः । दारकः । नायकः । लाकः । इक इति कियु । पारमः । अत्र गमणातार्दे ६। २। ४८ कृते सारक्ष्यादीष्ट्यस्य व्यक्तनस्य मकारस्य गुणः मामोति । इग्प्रदणान् न भवति । गुणहद्विप्रदर्णं स्वराह्मा विध्यने नियमार्थम् । इइ माधुत् । यो। । यन्याः । स इति ॥ ३ ॥

राट्वेन्द्रः । यद्केदकम् । धक्त प्रयोगों में त्रिमात्र चनुर्नात्र काईश नदीं द्वीते । गुण विधान करने वाले जुन निर्मुत इत्यादि जानने चाहिते ॥ द ॥

१८-गृष संसा का यदि संसा में विधीयमाम की गुल का एदि से इक् हि ही स्थान में दोते हैं : कनियमप्रमेंग में इन परिभाषा मूच में नियम विधान किया जाना में क्यांन वृद्धि दीती है वा गुछ दोता है ऐवा तहां कई न्यूक्षान घष्ट वास्पन वर् वहां मवस्थित देशने योग्य देश तरति। इरति । इन में सहार । चेता । यहां एकार । बतीना । यहां खोकार गुलादेश ६ । इ । ८४ सूच वे हुन्ता । कारका । द्वारका । इम में खाकार । मायका । यहा प्रेकार कोर सावका । यहां धी-रि मंद्रोक्षिक व व व वृद्ध बुद्ध वि दृष्ट दि । ब्रह्मा यहत्व बर्धी किया-वारमा । यहां सब् ह मेद्रा यह ११ ११८ व प्रत्यव किये की के स्वानमादृश्य से ब्यापुत्र मनार से स्वान रि आदेव रेक्ट्रीदेश का इर द्रा से माम दे वह स्थादक से मही दोता । गुद्रवृद्धि !-तो खाकार्टी विधान करने में निधम के निये हैं इस से ही।। १ प्रत्या। १ की। इन में दीवेशने बीबार काबार कवार पृद्धि वा गुख बंदक की हैं वामु र्वधा तदर में विधान के नियम में एक के स्थान में नहीं होते हैं है है !!



श्राद्रामुशासमम् । १ । १ ॥ 99 [मा०--गित् कितु दिसिमिने इसी ये गुणरुदी मानुसस्ते न भवतः। गित्-े । भृष्णुः । क्ति-भिन्नः । भिन्नवान् । सृष्ट्वान् । दिद्— चित्तः । मृष्टः ।

हान्ये वैपातरणा मुनेरणादी संक्रमे विभाषा हिद्यगरमन्ते परिमृजन्ति । र्जन्ति । परिममृजतुः । परिममार्जनुहित्यायर्थम् । धानादी संबर्धे आनार ति । इतीको गुणहद्दी सूचे भाष्ये स्पष्टम् ॥ ४ ॥ २१-दीधीवेवीटाम् ॥ ६ ॥

—दीपीवेबीटाम् ६ । ३ खनु०—इवः । गुएरद्वी । न ॥ पदा०-दीपीवेबीटाम्-दीधीश वेबीरच इट्च ते तेपाम् ॥ सुपा०-दीपीवेबीटापिको गुणहद्दी न भदतः। झादीध्यनम् । झावैद्यनम् । ध्येदः । श्राधेव्यदः । भविता ॥ ६ ॥

२२-हलोऽनन्तराः संयोगः ॥ ० ॥

प०--इला १ १३ चनन्तराः १ । ३ संयोगः १ । १ ॥

पदा०-- हलः= हत् प हत् च हती हत् प हत् प हत् च हता । हती तथ से इलः, अनन्तराः। अविद्यमानमन्तरं येषां वेऽनन्तररः । संयोगः-संहार्यः सुप्रा०--- मन्तररहिता हत्तः संयोगसंहा भरन्ति । धन्तरं च भिन्नजानी

र दुष्पा । भिन्ना । यहां भिद्द् से कित् का प्रत्यय के पर को गुरू ७ ।३ । ८६ है बद न हुका। स्रष्टवान्। यहां फावनु प्रत्यय के यहे का राश्तप्र में यहि है थे। म हुई। बिनुता । हित् संद्यक साथैपानुक के दरे की ७।३।८५ नृष्ट दै वह महुष्या। एष्टः। यहां दिल्लार्थभातुक के घरे को उ। २। १.४

द्विभाग देवद न दुई ॥ भाव-इको गुक्यही यहां काय बैमाकरत सम्पानु से क्रमादि कित हित के वेषत्व वे वृद्धिका ब्रारम्भ बरते हैं। चरियुक्ताला । ब्रह्मादि मधीमी है लिये १५४

दर्-दीधी, धेवी, इट् इन के इक्केर कुछ एति नही होते । कादी स्थमन् । अपनम् । ३ १८४ से मुखा । व्यादीश्यकः । कावेश्यकः सहा रहुन् के परे छ । ११४ । से यद्धि । भविता यहां भदित् यांत में 'का, कार्यपानुबद्धे यदे ह वी का इंग्ट्रा विद्यास दे वे ल पुरु क दे व

रर-जनतर करांत कलररहित इन संदोग श्रंडक होते है । भिक्रणांतियाँ

ो काबधान रख के। कमार कहते हैं कर्दात् हलों में अब्भिक कारोद है

#### १९-न घातुलोपम्राह्मधातुकै ॥२॥

प०-न प्रा० । फातुलीपे ७ । १ द्यार्द्धपातुके ७ । १ द्यानु०-इकः । गुउ पदा०--न=निषेचे । षातुलीपे=पातीर्थात्ववयवस्य लीपो यस्मित्वा द्यार्द्धपातुके क्रस्तह्य पातीर्लीपाणनवाइ पातुशस्त्रोऽत्र पात्ववयवपरः ।

धात्की=स्पष्टम् ॥

स्मा०=णात्वयवतोपनिनित्ते त्यार्द्वणातुके परे इको ये गुणहदी न भवतः । लोलुवः । पोपुवः । सरीहनः । सरीहृदः । चातुबहणः रि तोष इति किस्-भविता । त्यार्द्वभातुक इति किस्-रोरवीति । इक इति । स्रभाति । रागः ॥ ॥

#### २०-किकङ्ति च ॥५॥

४-चातु के अवयव का लीव कराने वाला आहंपातुक वरे हो तो वक् स्वानं में ली गुक्वृद्धि प्राप्त हैं वे नहीं होते हैं। लीलुवः। पोपुवः। यहां क लूम, पोपुवः वह सहस्त चातुओं है ३१११३३ वे हुए अब् प्रत्यव के परे २१४। लूम वे चालाव्यव यह का हुक हुए पीढे ७ ३ दि वे गुक्य प्रत्या के परे २१४। एमः। वरीवृदः यहां कारीश्चय वरीनृत्य यहन्तपातुओं से कत् ११३। ११३ वे वे स्वाः। वरीवृदः यहां कारीश्चय वरीनृत्य यहन्तपातुओं से कत् ११३। ११३ वे वे स्वाः। वरीवृदः वे गुक्त प्राप्त हेये न हुए। मून में चातु यहच वह विवे हैं। स्विता यहां स्वनुक्त्य के लीव में गुक्त निषेप न हो। लीव यहच वह विवे कि मदिता। यहां साईचातुक के परे प्राप्त की चातु के छ । ३। दम्र गुबाद वक्का निष्येप न हो साईचातुक के परे प्राप्त की चातु के छ । ३। दम्र गुबाद वक्का निष्य न हो साईचातुक सहस्य वह निष्य है कि-दोरवीति यहां रोव पात्त्रनोय है किन्या चातुकाली दिनक वरे हुम महीं साताजाता कि पातुका से वे पातुनोय है किन्यु चातुकाली विजक्त वरे कुम स्वा वह चातुनीय दे वह में। १२-नित् वित् दिन नित्तक वह के स्वान में लो गुज् यदि प्राप्त है वे न होते हैं। निष्यः। भूक्तः चहां नित् रतु प्रत्य के वरे छ। १९३। दम्न में होते मा स्पा०—भित् स्विटिमिमिषे इसे ये गुण्डदी मानुबन्ते न भवतः। गित्-कृत्युः । भृष्युः । स्वि-भिन्नः । भिन्नवान् । स्वतान् । दि स्विनः । स्वः । हुः स्वान्ये भैषाकरणा स्वेतनाद्वी संबर्धः विभाषा हिन्दास्यन्ते परिस्कानः । हिमात्रीनः । परिमयृत्रतुः । परिमयार्तृतिस्याद्यर्थय् । स्वतादी संबर्धः स्वतः । द्वित । इतीको गुण्डदी सूचे भुष्ये स्वष्टम् ॥ ४ ॥

२१-दीधीयेयीटाम् ॥ ६॥

न्यः --दीपीवेदीटाम् ६ । ३ चनुः --इदः । गुण्हद्दी । न ॥ १। पदा०-दीपीवेदीटाद्-दीपीमं देदीरच हर् च ने नेपाम् ॥

स्थाप-हीधीवेदीटाधिका गुण्डली स भवतः । ब्राई.ध्यनम् । ब्राईळत्सम् । प्रीध्यकः । कार्यव्यकः । भविता ॥ ६ ॥

२२-हलोऽनन्तराः संयोगः ॥ • ॥

र पर्वार्शक धनात्ताः १। व संयोगः १। १ शे

पदाः -- दलः -- दल् प दल् प दल् प दल् प दल् प दल् य दल् । दल् द्वा दलक्ष ने दलः, समन्तराः । सदियमानमन्तरं देपां निजनाराः । संयोगः - संदर्धः भ्राप्तरः -- सन्तर्रादितः दलः संयोगसंदा भवन्ति । सन्तरं प भिष्तजानी

<sup>118</sup>ट म दुला र भिला र यहां भिट्ट में किस का सत्यय के घरे को गुण व रह रहर <sup>हो</sup>ता है बहु म हुला र सुरवान् र यहां कावनु सत्यय के घरे व रहा शुश्च में हाँड़ र्रीतार है के म हुई र विमुत्ता र हिस संकल साथेपानुक के दरे को व रह रहर हुल

अन्य क्ष्या न हुद राज्युता राहत् लाइ का सम्यायुक्त के दर्द को का दराहर हुद विद्याप दे कह का दुवा । यहां । यहां । हिस्स साईभायुक्त के दर्द को का दराहर हुद विद्याप है कह का हुदे अ

ार्थे आर-पुण्डे पुरावर्ष्ट्री यहां काव कैदाणाय सुष्यानुष्टे करादि जिल्ला दिल्ला वेट्स इतिरे विववत्रते पुष्टिण काराध्यापते है। यदियानिता । हस्यादि कदोशीके निर्देशक इतिहासिता हम्मीपी, वेदी, वर्ष्ट के कुण्ड कुण्ड कुण्डिलाही होते । कर्योग्ययक्त १९ वेशवेक्यम् व । वे वद्य से कुण्ड । कादीप्रकाश कादेश्ययः स्टार व्यक्त के दरे का १९ व वृक्ष । वे वृद्धि । अविना यहां अदित्य केत्र से क्या सार्वेश्यास्त्र है

दि दर-सनमार कहाँत समार है से स हुए है दे ह

भिष्ठ को ब्यवकार उन्न हो कमार करेंग्र है करांग्र रूपो शे कर्त एक काचार है हर - नर-भवार करार्य कमार वर्रत है करांग्र रूपो शे कर्त एक राज्य है दैर्ध्ययानम् । गोमात् । यवमात् । इल इति किम्—तितब्द्यम् । गानत्तोपेन वकारतोपे न भवति । यनन्तराः किम् । पचति पनसम् । समकारसंयोगे स्कोरिति सत्तोपः गामोति । संयोगमदेशाः संयोगानस्य इत्येवमादयः ॥ ७॥

> २३-मुखनासिकायचनोऽनुनासिकः॥ ६॥ ४०-मुखनासिकायचनः १।१ अनुनासिकः १।१॥

पदा०—जुंखनासिकावचनः=मुखं च नासिका च मुखनासिकम् ॥ ३॥ एकतदावो नपु सकत्वं च । वच्यतेऽस्मित्रिति वचनम्॥ ॥ ३॥ ११७ र इयदेचनमावचनम् । मुखनासिकमावचेनं यस्य सोयं मुस्तनासिकावचनः। सिकः=नासिकामनुगतोऽनुनासिकः॥

सृषा०-मुखनाविकसावचनं पहेष वर्णस्य सोऽनुनासिकसंको भवति । चयः गमीरळाजप्रपुत्रे । चनुनासिकः । चिग्मात्रम् । पात्रिकोऽनुनासिकः । किमिद्मावचनमिति । ईवद्यनपायचनम् । किलिन्मुखन्यनं किंि स्थितः । मुस्प्रदर्शे किमर्थम्-नासिकावचनः इतीयस्पुत्रयमाने यमानुस्यराखामेव

सभी द्रम् भिन्नमातीय हैं। गोगान्। यनगान्। यहां गंधीगान तकार का होता है। इस सूत्र में द्रम् यहां इस्तिये है कि-तिनद्रप्यम् । यहां दिन सभी को संयोगका होकर संयोगका लोप से दकार का लोप न। यनमार प्रत्न प्रकार का लोप न। यनमार प्रत्न प्रकार के स्वीत की होता। या स्वीत सम्बद्ध होता। या स्वीत स्वी

६४ — निम्म बर्गना कुछ मुन भीर कुछ नामिका नश्मान्त सान है वह ' नामिक बेंचन होता है। यथ मां स्वयः । गर्भीर स्वां नवपुत्रे । इन्मी मा स्वाना का सनुवानिक है। १ १ १५६५ हुआ। निमायम् । यहाँ र । ५ १ । व वानिक सन्तामिक होता है।

भाज्य-वह चार्यम थया है। १३-किंबिम् भृष्यारमध्याम प्राप्यणा वर्षे है दब में किंबिग्मुम कीर किंबिसाबिका १वकारमध्यम का समुख होता

पुत्र सूत्र में मुख्य यहत्र करों है मानिकावचन बनना बहने में यह बीर प्र क्यार क्रायम् जिन्दी क्वनि मानिकादी में हहत्ती है प्रत्तीनी क्रमुनादित व ) नारिसकाप्रहणं किमधेम् । मुखबचनोऽनुनातिक इतीयत्युच्ययाने कचटतपा-येव प्रामाति । इति भाष्यम्=

२४-तुल्यास्यप्रयतं सवर्णम् ॥ ६ ॥ १०-तुल्यास्यव्यासम् । १ सवर्णम् १ । १ ॥



२०-प्रदसी मात्॥ १२॥

पः-श्रद्भः ६ । १ मात् ५ । १ श्रनु० ईर्देइ । मयुराम् । पदा०-श्रद्यः=सदस्रान्द्रसंबन्धितः । बाद=पनाराद ॥ सप्रा०-प्रदस्त्रवद्मंबन्धिने पकारात्परपीद्देत्वप्रयसंहं भवति । अपी प्रापाः । ्रम्भूशागनी । मार्देकारी नास्ति । धद्साः किम्-अमोरोगोऽस्पास्तीति । अस्पसी ।

। तिम् समुकेऽय ॥ १२॥ २६-ईकारास सकारास एकारास दिवयन प्रश्लासक दोता है। दरी हमी। महा दें, इ की ६। १। १०९ । से सबर्ण दीर्थ। बायू एती। यहां सका-की ६।१। ७७ से यलादेश कीर । पचते बनी। यहां एकारकी ६।१। ७८। अधादेश प्रमुखसंबाक्षे कारण से नहीं होता बहुदेत् ग्रहण वयो किया। एतावत्र। महां भीकारत्त द्विष्यम प्रमुख न ही । द्विष्यन ग्रहण वर्षी किया-कुमार्थम ! विश् देशाराल एकवयन प्रयुक्त म हो । तपाकरण विस्पृष्टार्थ क्रपीत् के, क,

ए, रपप्ता से प्रतीतहाँ इसलिये हैं स पा-शंचानुत्र सीर परिभाषासूत्र कार्य के समय का देशि सपश्चित होते हैं ( रक्तप्रयुक्त यनि नित्यम् ) प्रयुक्तवंत्रक प्रकृति से रियम । हे इन प्रयुक्तमं-कार्व कार्य के समय की देशि कहें हुदेहु करणादि कुत्र उपस्थित होते हैं अर्थात् संबा विश्विताया मुत्रों का समय वहीं है जी कार्य मुत्र का समय है इस में नईट्रेन्टन । बत्यादि मूत्र वहादवामादि में वाने लांचने प्रथमात्रमाय में मही । तथा संभा मिर परिवादा कहां उद्देश की काम पड़ी हैं बद्दी प्रथमाध्यायप्रथम पाद में माने

कार्यते । यह यथोहेश वश कहाता है म ६३-प्रदेम शास्त्र वंपंधीमकार से वरे को ईकार ककार एकार से प्रमुख्य है िंत्रक होते हैं। जबी जरवाः । यहां ईकारको चीर । जम् जावती । यहां ऋरर-रक्ती वजादेश ६ । १ । ४३ । में स हुवा । खद्म शहद के महार में वरे एकार नहीं है। यहां अद्व पहल वयों किया-अस माम-रोग जिनके विद्यमान है यह असी कराता ठल क्षां धार्की प्रपृष्टांचा महो। मान् चहण क्षाे है कि-प्रमुख्य । यदां प्रदेश शहर के गुकार से परे एकारकी प्रचलंका न हो ॥ १२ ॥

र्१ ष्टिः । सरन्तारः ॥

वा० ऋकारलृकारयोः सवर्णविधिः ॥

होतृलुकारः। होतृकारः। ऋकारलृकारयोरन्तरतमः व्यर्जियो . .

कारएव दीर्यी भवति ॥

यरमित यनुन्यास्य न्यर्ज तत्त्वति तत्त्वत्रणेततं भवनीति ॥ वर् स्तावत् । उपदेशोचरकाला स्वसंता । स्वसंत्रोचरकालगण्यस्टल्लेन कर् हारसंता । मत्याहारसंत्रोचरकाला सवर्णसंत्रा । त्रीते स्वर्ण्य र्णस्य पानत्यय इति सवर्णेत्रस्थम् । इति पाण्यम् ॥ ६ ॥

२५-नाज्ञसली ॥ १० ॥

प०-नः । अज्ञाती । १ । र अनुवृत्त्वास्यययम् । सर्वाम् ॥ पदा०-न-निर्पेषार्थमव्ययम् । अज्ञाती = अब हर्नेति । तेत् तुल्यास्यययम् = तुल्यास्यम्ययति । सर्वाम् = सर्वेति । वयनी विरोध्यस्य यसाव ॥

सूत्राः-तुन्यास्पवयज्ञादयम्भलो सवर्षो न भवतः। फाहिरएणप शीततस् । वायुप्तस् । पिरहाज्यस्।त्नृतुत्तसानास् । पृषु साव्यर्थामावात् १०० दीर्घो न ॥ १० ॥

लृकार के बाय में जल आदेश ल्वरक होता है यह भाष्पकार की क्ष तबल्कारः । यहा जकार लुकार को गुल एकादेश स्वरक होता है ॥

बा०-ऋकार जीर लुकार की सबर्धना कहना चाहिये। होत लुकारः तृकारः । यहां ऋ, छ की सबर्धना में दोनों के स्वान में ऋ, होता-अर्चात् ज्ञस्यत भट्ट्य दूषरा वर्षे नहीं हे ऐसा मान ऋकार ही दीपोंदेय होता

भार-जिसके प्रति को तुत्यास्यमयन्त हो उसके प्रति वह स्ववर्ष संबक्त हैं॥ बंदउत् से लेके हल् सूत्र यस्पैनावर्षी का उपदेश पहिले है नपदेश के वी संबाः इस संबा के पीळे मत्यादार संघा तदननार सवर्णसंबाधीर स्ववर्षन पीळे नश्चे पाइकता ( वर्ष अपने समान वर्णका प्रहेणकरते हैं) साननी बा

रा-तुष्यास्प्रत्वत्र भी अष् दुण् चयपैर्ध्यक नहीं होते हैं। घनहिरस्यम् जकार हहार । द्वियोतनम् । यहां ककार शकार। धानुपूत्स्। यहां तक कार । पिनुराज्यम् । यहां प्रकार रेख । लुनुतवानाम् । यहां लुकार तक परस्यर सत्रदर्भमा के सहोने से दीयोदेग हैं। १ । १०० नहीं होतां हो २६—ईटूदेद द्विवचनं प्रमृह्यम् ॥ १९ ॥ १९ । १ वर्षकार । १ विवस्तार । १ वर्षकार । १ ।

प-ईर्देत् । १ द्विजनम् १ । १ मृष्येम् १ । १ मृष्येम् १ । १ ॥ -६र्देत्व-६प जन्दर्यम् समारागः । द्विजनम्-द्वीवजनम्, मृष्यम्-संग्रापयम् ॥ १ ज्ञान् पत्रन्त दिजनमे मृष्यमं स्वति १ ६९६ में ॥ मृष्यमं । पवेति द्वमे । दिति किम्-इलावमः । द्विजनमिति किम्-जुन्यस्पत्रं । वपस्तिरणं विस्तर्यस्य ।। पप्-कार्यकालं संग्रापरमापम् । मगोर्श्व संग्रापरमापन् । संग्रा च परिमा-च नार्यकालं मगोर्शे मामिलस्योग्रापस्यतं भवति । मृष्यः कह्नसोपरिचतिमद् ति देवेद्दिवस्त्रमं मृष्यमिति ॥ ११ ॥

२९-एमदसी मात् ॥ १२ ॥ प॰-चदसः ६ । १ मात् ४ । १ चतु० ईर्रहेड । प्रष्टवम् । पदा०-चदसः=चदसगुल्दसंबन्धितः । मात्-पद्मारात् ॥

त्रा०-अदस्राज्यसंविष्यने मकारात्परभीद्देन्वण्यसंग्रं भवति । वापी श्रःथाः । व्यागती । मादेकारी नगस्ति । श्रद्धाः क्रियु-श्रयोरोगोऽस्यास्त्रीति । श्रम्यसी ।

तिम् अमुकेऽत्र ॥ १२ ॥

हर्र— हेंडाराम जलाराम एकारान द्विष्यम प्रश्चायक होता है। हरी । यहां है, यू को है। १९०१ वि वधर्ष होते वासू पूरी। यहां कता-१६१९ 100 में प्राण्डेय की ते। पबले मुची। यहां एकारकी ११९ १०। ।दिस प्रमुखंद्याले बारण वे नहीं होता हेंदूरित प्रश्च वर्षों किया। ब्रुताबश वं जीलारमा द्विष्यम प्रश्चाम हो। द्विष्यम पट्य वर्षों किया-कुलायंत्र । देवारामा पृक्षवयम प्रश्चाम हो। तपरकरख विश्वहार्थे व्यक्ति है, क, वरहता वे प्रतीवहीं व्यक्तिये हैं।

पा-धंडाकू कीर परिभागाकु कार्य के समय के दिया क्यांस्ता होते ( 'कुमावक्षा खिं निस्सम् ) अगुस्तंत्रक अस्ति से स्वित नहे यह अगुस्तंत के हे नार्य के समय कोर्ट्सिंग हेंद्रहरू स्वासि कृत्यास्त्रित कोर्सेड व्यानंत्र केस रंभादा मूर्वी का समय बटी है जो कार्य बूज का समय है रज से न्हेंट्रेल्टन यहि गुष्ट समारकामाहि में माने जांग्री अपनारमाय में अनुंति स्वास्त्रित प्रस्ता माने स्वास्त्र र परिवास कृत केट्टी की नाम वही है सुद्दी समारमाय साम साम माने प्रस्ति हो सामारमाय माने साम सि

र्यते । यह यथोष्ट्रेश वस कहाता है म

न्व-कहर्य ग्रज्ज वर्धयोभकार वि यहे को देकार कहार एकार वेराजवार्ध-क होते हैं। सभी वरवा: यहां देकारको योश खद्र वागती : यहां करतः ो यहांदेश दें १ १४४० वे में हुआ। कर्ष शरू के मकार वे यरेट्कार नहीं । यहां कर्म यहाव वर्धी किया-कम साम-रोग निवक विद्याला है वह कभी हाता वस्त्रको प्रारम्भी प्रपद्मवंद्या कही। मान् यहाय वर्धी है कि स्कृत्या । रो क्षम् यहाई के मकार वे यरे एकारको स्वयवसंघा महो। मान् २८−शे॥१३॥

प०-शे १ । १ । धनुः महत्वम् । पदा०-शेःसपाम् सादेशः ।

स्वा २-शे इरम्तन्यष्टदसंतं भवति । अस्मे इन्द्रावृहस्पती ॥ इदं कस्मान भवति कारो कुरो वंरो इति । रोऽर्थवट्यदणान्-इति भाष

२९-निपात एकाजनाङ् ॥ १४ ॥

प-- नियात ११० प्रकात ११२ सनाइ १११ सन्व प्रत्य प्रदेश नियात स्पष्टम् । एका प्रकार प्रस्थायावन् । अनाइ मह स्पार प्रकार नियात स्पर्य । अनाइ मह स्पार नियात स्पर्य । स्पार नियात स्पार नियात स्पार नियात स्पार नियात हो । इसे स्पार निया हो । इसे स्पार नियात हो । इस

मार — इस्करमास्त्र मयनि । सा वर्ष न् वन्य में । सा वर्ष किन नां सार्यक्षणक्षित्रमासारव्याच धरुणम् । सान्वयं प्रकाशासार । के पुनस्यं

क्षा-री जड मन्द्रा वसका होता है। कश्मे बण्डापृत्रशाती≕कश्मान् ्र क्षानी। वदा सद्युशस्य में शम् के ल्यान में शाक्ष है। इन से शे सादेश वैंडवकी स्वच्या संसाक्ष्मोन से ६। का ८८ से क्षायदिश नहीं होतान

मार्ड - कारी के करी करी र बन थे संध्यात मचक वर्धा मही होता? के करें-

्या विकास के अपने का स्वास्त्र के स्वास् श्वतः क्रानिरमुक्त्यकः । ईषद्र्ये क्रियायोगे गर्यादाऽभिविधी च यः । एतसर्व तर्ने विचाद्वारयश्मरणयोरित्व ॥ इति भाज्यम् ॥ १४ ॥

२०-घोत्॥ १५॥

प०-चोत् १११ चातुः निवानः । मएरम् । पटा०-चोत्र-चोद्रन्यः-सद्यन् रेपिः ।। स्वाप-चोद्रन्ते निवानः व्यवस्ति भरति । चरो देशाः ।।

प०-मीलपुरूपोर्धुरूपे बार्धांपत्तपः। धर्माः गाः मनवयतः गोऽभनत् । इष्ट लिन्दाप्रज्ञानस्य मपुरुषमंत्रा न भवति ॥ १४ ॥

श्-संबुद्धी शाकल्यस्पेतायनार्थे ॥ १६ ॥

प०~संदुर्दी ७ । १ शाक्षत्वस्य ६ । १ इमी ७ । १ द्यानारी ७ । १ द्यान एदस् । चीत् ॥

पदा०-त्रंपुद्धी-त्रांबोधनत्र्यसम्बद्धाः । शत्रास्यस्यः शासन्यस्य गर्धेः । दृती-

निश्वादे । कानाचें-काविद्ये ॥

स्वा०-संद्रीकिविषय धोदारः काक्त्यप सर्थेंगैन सहरा हो घरि।
क्ष्मुक्य रिहमकावार है। क्षम-कि वहा घर क्षांचार क्षमुक्य शिहन की वहां क्षमुक्य रिहमकावार है। क्षम-कि वहां घर क्षांचार क्षमुक्य शिहन की विकास में कार्यहर वहांचेक न्याय तहां भीर क्षांचित्र (वहांचे वो केवा) शिहन क्षांचार की स्मित्र कार्यंच क्षमुक्य केवा का वास्त्र क्षर्य केविन क्षमुक्य दिन कार्य तहां केवा

हैं। कारण पूर्व के नियास की प्रयक्त संख्या हो। करी हैगार । कहा दिए। कर विकाद में कि हुआ।

पार-मीत (क्रमुक्त) कीर कुरण में मुख्य के बोच बार्च कंडमीति होती है। इस में करी। ती। सम्बद्धान वहां संघ्य होने बाली है। कं नेत्व कारोदिन वर्धे हैं इस में भीत सामन्य ब्यान की काइ की स्वादांका स हुई के हुए स

हैं। मंबाहिनिश्चिम कोकार शांव मारहार्थि के कम से इस्स्वेटन होता है, विक्षी हिनि । यहां विक्षा शहर के स्वार कें। वेहहि निव्यास को कोचार हुका है समने इस्स्वेटा होवर काहित है। १ । कर के महो होता। वेहहि स्वया को निवा-निव्यास ए । यहां कमुचार कार्य गोगर हो बास की कहा कर के में निवास के सेना महो सम्माद में अग्रव को अग्रव को मान है का महो हम के वाल के निवास के बेहा महो सम्माद में बेहा के सामक है किसी का मान कर को मान है। इसी कर्नुहिनिश्यास को साम से सामक है किसी कर साम के साम के विच्छो इति । संपुद्धाविति किम्-गवित्ययमादः । पुर्वे । संपुद्धाविति किम्-गवित्ययमादः । पुर्वे । स्वित्वित्तिव्यद्मत्यप्रवाति । कि. किम्-विच्छोदिति । इताविति किम्-विच्छोदित । स्वार्षद्दिति किम्-विच्छोदित । इताविति किम्-विच्छोदित । स्वार्षद्दिति किम्-व

#### ३२–उजर्जे ॥ १० ॥

पः~उत्रः ६ । ११कॅ १ | १ । श्रानु० प्रगृष्टम् | शाकल्पस्य | इती | पट्टा०-उत्र =उत्रः स्थाने ।

सूत्रा०-ब्रनार्थहतो परे शाकन्यस्य महर्पेमेतेनोत्रःस्याने देरे ु ग्रमुसंसक्त के इत्ययमादेशोभयति । के इति । शाकन्यस्यति विम्

उन्हाति योग्यिभागः कर्तव्यः। शाकन्यस्यावार्यस्य यतेनीनाः भ्र भवति । उ इति । विति । तत्रक्ते । उनक्र इत्ययमादेशो ि ् ः स्पर्भः मतेन दीर्थेऽजुनगतिकः स्वृतसङ्गर्थेति भाष्यम् ॥ १७॥

#### ३३-ईद्रती च सप्तम्यर्थ ॥ १८ ॥

प०— ईन्नी १। २ व। सहस्ययें ७। १। अन् । स्ट्रम् ।

प्राप्त है मंबूहि यहण में नहीं होती। शायत्व यहण वयों किया विष्य
यहां और महिदियों के मत से मन्ना हंचा न होकर को की अब् होता
३। १९ मंब का लीप हो माता है। विष्यविति । यहां ब्रुकीप नहीं होता।
एएए वर्षों किया-विष्योग । यहां अब्र शब्द के परे प्रमृत्त हंचा मही।
यहां वर्षों किया-एना ना मात्रक्षित्रक्षात्वीत । यहां विद्तु प्रमृत्त मंगू मं

३२- ऋषेदिक रति गहरू परे हो सो शाकस्य सहविं भी के सत से हैं १८१म में दीर्घ अनुनासिक श्रीर ध्रमुख संज्ञक के यह छादेश होता है। कें

यदः र पद्यार्थभ्रक के कादेश होते में बलू नहीं हीता शाकत्व पहण हमि कि लीर लाजार्थी के मत में 'विति, होता है ॥

भ.८-इमनुष्ठ में थीग विभाग करना चाहिये जयाँत्। इतः। कें। ये दो वर्गत वाहिये। इतः =श्रवेदिक इति शहरू दो हो तो शाकत्व जावाये कें दुर्गाम्यस मंबाहोशी है। इत्वर्गि। बिति। तद्वता स्विदिक इति । होनो शाकर सावाये कें सन्त में दुन्न के स्थान में के यह दीर्घ समुनानिक इत्दरम्ण को शहरोग हो स्तु है। कें दृति व १०॥

१३०-माप्रधार्थवाल में कार्यान बेकारामा और समाराम्नशबद् प्रशस्य संबद्ध

उत्त तावीर्ती । —रिर्क्ता । तर्त्तिष्णः । च । अपन्पर्येः=सानम्पाः रः सप्तभ्यर्थनस्थित । प्रत्यस् प्रतृषी । विभक्तिविपरिष्णामः ॥

म् ०—मान्यपर्यं (सन्तर्वपर्यमात्रे ) वर्षधानावीहृदानी वनुदर्वनी ध्वतः (
।यस्यां भवती इति । कनुति । यापवयां तन्त्राधिन्यः। तोषा गाँदी ध्वतः
।वत्रां भावती इति । कनुति । यापवयां तन्त्राधिन्यः। तोषा गाँदी ध्वतः
।वतः। प्रार्थिपपत्योः। इत्राधिने विक्-पिषः सूर्यं विषो ख्यतः। भवति ।
।तत्रद्वारवरस्याः सामान्या हादेशः । ध्वानेति । सान्त्राधिष्ठां किम्—पीती ।
। सुन्त्री । धीत्या । सत्या । सुन्द्रतः इति भानेति । ध्वांसर्यं किम् । यावः। नर्यस्यक्षतर्वराधिम् ॥

इंह्रतीसप्तमीत्येष्यं जुप्तेऽपंग्रहस्याद्गवेत् । पूर्वस्पचेत्तमवर्त्वासा-माडाम्भावःमसञ्चते ॥ १ ॥ यचनादात्रदीर्घच्यं तत्रापिसरसीयदि । ज्ञापकस्यात्तदृत्तत्वे माधापूर्वपदस्यभूत् ॥ २॥

११-दाघा च्यदाप् ॥१९॥

पदा०-दापाः १ । ३ पु १ । १ । श्रदाप् १ । १ । पदा०-दापाः-दाश पाश्च दापाः । श्रदाप्-न दाप् ॥ सञ्चाद-दायभिन्ना दारुषा पास्त्रपाश्च पातवी प्रसंख

मुंशा - द्राय्भिन्न द्रारुपा भारताथ भारती प्रतेश भारति । द्राय्
। क्रायरायां सामनी तत् । यहा सामनी वा तम् तरह वे सत्तमी का छ । १
श सुन्न हुआ । योदे त्रयहां स्वाद होने के कररण दे ११ १२५ वे स्वित के यरे
तिमान दे नावा और यादेश ६ १ । ४ के मार्ग होना । कोसाभी दे विकाः । यहां भी छ । १ । १९ लुक् होकर भीरी अरह के हेकार की स्वित के र वालहेश नहीं होता । देहूनी सहय क्यो किया-सियः मूर्य मियो क्यान म-ति । यहां करित अरह वे समनी के बा कारेश हुए पाँखे काकार की प्र-दा भेता न होने के काम इति इस अवस्था में केशिकाये ही सकत है । क्यो यहा वर्षो हिमा महिला स्वाद के दे केशिकाये हो क्या दन हेकारों की समद्दागंता न होने से दिनी ताइ के दे केशिकाये हो क्या है । यदिव क्या प्रमुद्धाराकों में सूल में बित नहीं है यापि यह यह से इति अद्यु काता है । क्योवहण योगे किया । वाययय । १ दो वापी अरह का देकार कमस्यवेशन में नहीं किला वाययय समुद्दाव क्या-वापे को को सुन्दुरायां देश कहते काला है । इस से प्रमुद्ध क्या महीहीनी

१४-दाण् भिन्न दाकर पाकर पातुणु संज्ञक होते हैं प्रजिद्दाति । प्रक्रि तिरा। प्रक्रियति । प्रजिद्यते प्रक्रियति वासीमासर वास्त्रस्येम । इस में णु किक के परे निकेन की सामारीप ८ । ४ । १३ से होता है । अद्गत् निर्पे

प्र- को तहि संस्थापदेगेशकादीनां राज्यानां प्रदूषम् ॥ च=-आनाचेराविजारपति भरत्येकारिकायाः संख्यायाः संख्यायाः

यद्यं संस्थायः अस्यिद्श्यायाः कश्चिति तिर तृत्तःयाः प्रतिवेधे शास्ति । बाः — कार्य्ययपूर्णं च समासकत्विष्यपेषु । समासविष्यपे । तार्

कृतिम् । कतिकार्यम् — मध्यद्वेतम् ॥ सः — मर्द्युश्वरुम् पूरणुलायानाः संस्थासंहो भरति बक्रम् कारकन्तिरार्थित । कार्रवज्ञामरार्थम् । कार्रवज्ञामरुम् ॥ २२ ॥

३८-च्यान्ता चट ॥ २३ ॥

ब्लाब्सः १३ ३ वर् १ । १ अन् --सस्याः ।

वराव-रायाना यम सभ रागी रामासनी परवार सा । पर्-गाँउ w's घा-तो जिर कीने मंत्राप्रदेशों में सर्वात मंत्रा के सामप है

विकाल करने बच्चे बच्चे में संबंध में एस दि सादि गार्थी का प्राय हैं! करें कि युक्त काहि शबदी की संस्था संता सही नहीं कही पर-कार्या विकि भी की ग्रमुनि सनलाती है कि एम मादि शबद भी संगया की र रूप का रामुण बन्ना। हारेगी में होता है बवांच ती यह सामार्थ में कम प्रथम के विचास करने में ( कम्पास ३ ) पूर्व १ ११ मूर्व में हार्ल राउन बन्दर का निवंत करने हैं। विश्वति सादि सान्त नेन्दा है विंगत अरुक चंत्रवर है वहि रिसति बाहिती संस्था संखा म होती तो माति न

६ सम्बद्धाः सम्बद्धाः स्टब्ट के सम्बद्धाः स्टब्स् काला वादिते व हैं र अंग कम बताल करन तन का तरा मनाविष्यान से निर्देशन अवन कर्म । बढ़ा फरवन्तुं वल बानन । वन्तर विनला सं सप्तर्ने सन्दर्भी में कड इ न के हीत में कल का कल बात हाता लात लाव ही महिनाते में हा के बच कंद ता है क्या साम बाक्य का क्या हामाता है। करत किया की we nertel entitet au minit an nura fini fi bafaft. भ गाम त्या करारा संस्था होता है यह भी करना चाहिए। बसास का कर के रेज्यता के रेंच्य - कर्नुप्रयुष्पारान्त्रेषु । सब्देश कर्नु असूनाः वाना में कर्नुप्रदूर इव क्राप्ट द म महर्ग्य हवर कितृबुध शब बन वृत्त तुन वालाम । र ज्यार के देश बर ज्यानात के महिराने क्यान कावार नमान कार मुक्त की हों ए.स. है। अन्यहरूपका अवस्थान में बाहर का बिहार का तार है का बाहर होता है। अन्येक र प्रदास प्राप्त का स्वाप्त कर संबक्त कार्यों है। कर विद्युत्त

स्त्रा०-पान्ता नान्ता च संख्या पद्संचा भवति। पद् तिष्ठन्ति।पत्र तिष्ठन्ति। त्ति । इत्यत्र सम्बिपातपरिभाषया जस्रासील् ट्ना पट् प्रदेशाः पर्यो गेलादषः ॥ २३ ॥

#### ३६-इति च ॥ २८ ॥

प्~दति १।१ च। व्यञु० संस्**या** ॥

१०-दिनि=दत्यन्ता । घ=पट्संतानुरत्यर्थः ।

श०-इत्यन्ता संख्या पर्संहा भवति । कति बन्ति ॥ २४ ॥

## १०-धत्तवत्वत् निष्ठा ॥ २५ ॥

़–क्तकबत् १।२।निष्ठा१।१।

7०-फक्तवेन =क्कम कवतुध सी । निप्तर-संदार्थः ।

ं सुपा०-क्तकवत् निष्ठासंग्री भवतः । भूतः । भूतवान् । लुनः । लूनवान् । 'ष्ठापदेशः निष्ठेत्येवमादयः ॥ २४ ॥

# ११-सर्यादोनि सर्यनामानि ॥ २६ ॥

प०-सर्वादीनि १ । नै सर्वनामानि १ । ३ ॥

दा०-सर्वादीनि=सर्व शादिवेषां सानि । सर्वनामानि=सर्वेषां नामानि ।

। नित । यहां यद्भंक्रक थे परे कम् का कुक् होता है । शतानि । यहां शत शब्द । मुन् किये वीचे नाला शत शस्य वे जम् शस्का मुक् सक्तिवातवरिमावा के बल वे हीं होता । चट्नेबाप्रदेशसूत्र (यह्न्यो०) बत्यादि समक्षते बाहिये ॥ २३ ॥ ६९-इति प्रत्यवान्त संस्थावाकी शस्त्र पर्वश्चक होता है। कति तिप्रन्ति ।

हां कति से परे लग् का छ। १। दर वे मुक् होतया ॥ दश छ

४०-क, कवतु निष्ठार्वश्वक दोते हैं। लूनः। लूनवान् । इन में क, कदत् स्वयं की निष्ठावंशा होने वे तकार को नक्षार ट । ए । १४ वे हो जाता है। ्रेशाप्रदेश सूत्र निष्ठा, बत्यादि हैं व स्थ व

े . क्ष्-मवर्गिद् शाद्रुच कर्वनामग्रेहक होते हैं । कर्वे । यदा कर्वनाय से यरे बत् की ७ । १ | १७ से भी । सर्वसी । यहां के की ७ । १ । १४ ही । सर्वस्थात् तहाँ कवि की छ। १। १४ वे स्मात्। वर्षेयाम् यदां क्राम् ही ३। १। ४२ व



श्राद्वान्याममम् । १ । १ ॥ षथा-चित्रवाससमानयः लोहितोव्लीयाः मचरन्ति । तदुगुणुकानीयते तदु-

[लाभ मचरन्तीति भाष्यम् ॥ ५६ ॥ १२-विभाषा दिक्समासे घट्टबीही ॥ २० ॥

प०-विभाषा १। १ दिवसमासे ७। १ बहुमीही ७ । १। अन् सबीदीनि । पर्देशायांति li

पटा०-विभाषा=पिककपार्थः । दिवसमासे=दिशां समासो दिवसमासहत-

भेषम् । षहुमीरौ-परुमीहिसंहके ॥

सुप्रा०-दिवसमासे पहुत्रीही सर्वादीनि विभाषा सर्वनामानि भवन्ति । छ-त्तरपूर्वस्य । उत्तरपूर्वाय । दिग्रहरां किम्-न बहुवं हावित मतिपेणं दश्यति तत्र न सायते क विभागः क मतियेथ इति दिन्प्रहस्ये पुनः क्रियमास्ये न दोषो भवति दिगुपदिच्टे विभाषा धन्यम मतिषेषः । समास प्रदेशं किय-मनास पव यो ६६-बीहिस्त्वत्र विभाषा यथा स्पाद् बहुबीहिबहुभावेन यो बहुबीहिस्तत्र माभुत । द-

श्चिणदक्षिणस्य देहि । यहुबीहिप्रस्णमुगरार्थम् ॥ २७ ॥

१३-न यहुब्रीही ॥ २८ ॥ प०-न श०। यहुमीही ७।१ भनु० सर्वेदीनि। सर्वनम्मानि। समरसे। बहुमीही ॥

मानय । का लोहितीम्बीयाः प्रचरित । ऐसे वात्रयों हे बहुने में उसी रुखवाले की लाते हैं और टरडों रूचोंबाले विचरते हैं यह प्रतीत होती है सर्चात् छाड़ी िनुको मे पदार्थका योथ दोता है जिन रुकों की देस यहुनीहिस्सास किया गवा है ॥ २६ ॥ धर-दिक् वाचियों ने यहुझीडि समाम में सर्वादिक विकत्य कर सर्वनाम संक्रम होते हैं। उत्तरपूर्वस्य । उत्तरपूर्वाये। यहां वियत्तप कर सर्वनाम संज्ञा के । होने में हे की स्पाद् काई। ११४ विकल्प में हुआ। इस मूत्र में दिग् चहता क्यों किया। बहुतं दि समास में प्याने निर्पेध कहा है यहां दिग्यहरा न करते ती यह निर्णेय न

र शिक्षा कि विकस्य कहां करें भी। निर्देश कहां करें। इन सूत्र में यदि दिग् ध-रण काते हैं ती कोई दीय नहीं खाता खर्चात् निर्णय हो लाता है कि दिन्धा-र वियों के बहुबीडि कमांव में विभावा आय बहुबीडि समांव में निश्च निर्वेध होता है। कमाम चढ्छ वर्धों किया-प्रचात कमान ही की बहुन्ने हि है उस में विभाषा जैसे ही बहुबोरिबद्वाव से जो बहुबोरि होता है एस में न ही । दिलकदिलक्ये देहि । यहां = । १। १० दिश्व और वहुमीहिन्द्राव होकर किय क्षेत्रामचंद्रा हुई। बहुब्रीहि सहस क्ष्मले सूत्र के शिये है ॥ २० ॥

¥३-बहुझीहि संद्रक बहुझीहि क्याम विषय में क्वोदि सश्द्रक्य सर्वनाम

स्वाव-स्वीदीनिश्वास्त्रवाणि सर्वनायसंवानि भवित । सर्वे । सर्वस्पात् । सर्वेषाम् । सर्वेषाम् । सर्वस्पात् । सर्वस्पात् । सर्वेषाम् । सर्वेषाम् । सर्वेषाम् । सर्वेषाम् । सर्वस्पात् । स्वस्य । उपस्कार्यः । उपस्कार्यः । उपस्कार्यः । अस्कार्यः । स्वस्य । सर्वेषायः । सर्वेषा

संबोपमर्जनपतिषेषः । सर्वी नाम वश्चित्तसँ सर्वाप देहि । सर्वमिकानी

सर्वस्तस्यै-शतसर्वाय देहि॥

प०-यहुबीही तदगुणसंविज्ञानमपि । 🔑 🔑 - :

चंद्राशिक और उपवर्तन्त्रंद्रक शब्दों की सर्वेनान श्रेष्ठा न होये। य य देहि। अतिमर्शाप देहि। इन श्रेषोंों में है की स्मेशशृश्य ने न हुआ। पदन्यदुत्रीहि भागभ में हहतुत्वकृतिमान भी होता है। जैने विजया

<sup>•</sup> वर्ष । विषय । दभा १ हमय । इति । इति । इति । अन्य । अन्य । स्थत । स्थित क्रिया । स्था केम । समा । स्था । स्थित क्रिया । स्था केम । समा । स्था । स्थ

यथा-चित्रवासस्यात्वाः लोहितोटणीयाः मचरन्ति। सहगूलकानीयने सङ् लाभ मचरन्तीन माध्यम् ॥ २६ ॥

१२-विभाषा दिव्हसमासे घहुन्नोही ॥ २० ॥

प०-सिमापा १। १ दिवसमाने ७। १ वर्षोरी ७ । १। अनु० सदीदीनि । वर्षनामानि ॥

वदा०-विदाया=विवक्यार्थः । दिवसवासे=दिशां सपासी दिवसपासत्त-

भग् । प्रश्नीशे-प्रामीहरांक्रके ॥

त्तुमान-दिश्यामारी चदुनीशी सर्वादानि विभाषा सबैजामानि धर्मात । ब-तरपूर्वस्य । ज्वारपूर्वस्य । दिमारखं निम्मुन्न सुर्वाशाविति मतिष्यं बश्यनि नव न मार्यते क विभाषा कानिक्य शति दिमारखं पुत्रः विष्यासि न द्रोपी अनिति दिमारिक्य विभाषा सान्यय शतिष्यः । सामास मरखं उद्यु-नदास एव यो ९६-मीरिक्य विभाषा यथा स्थाह - ब्युमीरिक्यमानेन यो यद्वीरिक्यमान्यास्य । इ-सिक्यरिक्यस्य शेरि । यद्वीरिक्यस्यमुग्तर्युम् ॥ २० ॥

४३-न यहुवीही ॥ २८ ॥

प०-न का । वर्षिति था १ सन् । सर्वाति । सर्वायानि । सदाये । बहुताई । बानवा । वा को हिनोध्योयाः प्रकामि । ऐमे वावये ने वहने में दक्षी दुव्यामें के साम है जो द्वामें के साम है जो है को तुव्यामें के साम है जो है को में दक्षी है को स्थाप है साम है जो देश बहुती हिदयाय दिया का कि सर्वे ।

११-वर्षीटि संबन बहुतीटि दमान विटय में स्वीदि नश्रवण प्रवेतान

पव-न-निपेषार्थः । बहुश्रीही बहुश्रीहर्सहरे ॥

स्त्रा०-बर्शीहिसंहके दृशीही समासे सर्वादीनि वर्षनामानि निम्मित्याय देहि । बर्गीहाबिति वर्षमाने ग्रीहे भित्रपेयो यथा स्मान्—बर्शनस्त्रपेयात इसे बस्त्रान्तराय । ग्रीहे भित्रपेयो यथा स्मान्—बर्शनस्त्रराय बस्तानितराय । ग्रान्त स्मे बस्त्रान्तराय । ग्रान्त स्मे बस्त्रान्तराय । ग्रान्त हसे बस्त्रान्तराय । ग्रान्तराय वर्ष वा बर्गीहिस्तत्र यथा स्मान् । ग्रान्तराय वर्ष यो बर्गीहिस्तत्र निर्मेयो मा भूत । प्रकृतस्ति देहि । इह च प्रकृतिवर्ग । अकन् न पवित । ग्रीनर्पीयस्तु तथाभूतप्याह तथ्या भाष्य-ग्रीनर्पीनस्त्राहण-अकन्त्रस्त्रयी तु कर्षस्या स्त्रव्या इस्तरस्त्रयी ।

स्वक्रायिकुको मकतिपट्टक इत्येव भवितव्यमिति ॥ == म १४१-त्ततीमासमासी ॥ २६ ॥

दः - तृतीयासयासे ७ । १ अन् । सर्वादीति । सर्वनामानि । न । पदाः - तृतीयामासे=तृतीवामाः समासस्तिमत्।।

म् जा० - नूनीयासमासे सर्वेदिनि सर्वनामानि न मेनित । मासपूरीय समास इति वर्णमाने वृत समासग्रहणं हिम्मीम्-योगाहम् यया विद्वारित
संब न हुवा । उद्गीदि की जनुर्ता जाने यर भी किर जो बहुनीदि ।
समे न हुवा । उद्गीदि की जनुर्ता जाने यर भी किर जो बहुनीदि ।
हिन्दा वह दमनिये है कि जयस्वभूत बहुनीदि का भी नियेश में है।
स्वारावक्षणा। । यहां दम्मानारे या कन्नामार जो हुए से काव्यक
स्वीदि है जन का भी प्रतियेश में हो। यदि यहा वर्षमान स्वाह दिली में
सी या न १३१० में हो जाता । नामा यहन दमनियं है जिन्दामा
सी बहुनीदि जन में प्रतियेश में सामा यहन दमनियं में किन्दामा
सी बहुनीदि जन में प्रतियेश के सा सामाय प्रतियं न हुवा । तथा
स्वीवयं देदि । यहा नर्वनाम क्या का स्वीवयं न हुवा । तथा
स्वीवयं दिद । यहा नर्वनाम क्या का स्वीवयं न हुवा । तथा
स्वीवयं दिद । यहा नर्वनाम क्या का स्वीवयं न हुवा । तथा
स्वीवयं में सिक्य क्या सा स्वीवयं है से न्या सहस्य प्रतियं स्व

हर-पूर्व भावभाव में नगीन नवेगान बंबन नवी होगी हैं। हैं। इसर नवेनमानंबा म दोने में हैं बोधी खादेश कार्। १५ में नहीं ही नगरे-ज्ञ-कथान बीर्ड बर्गनाम था विश्वमान एनुन वर्धी बिया है योगाङ्के योगविभागः करिष्यते । तृतीया । तृतीयासमासे सर्वादीनि सर्वनामसं-नि न भवन्ति । मासपूर्वाय देहि । वंदत्सरपूर्वाय देहि । तनः-श्रसमासे । श्र-गासे च सुतीपायाः सदादानि सर्वनामसंद्रानि न भवन्ति । शासेन पूर्वाय देहि । बरसरेश पूर्वाप देवि । इति भाष्यम् ॥ २६ ॥

१५-दुन्द्वे च ॥ ३०॥

पव-दुःर्व ७ । १ । च । अनु०-सर्वाद्याति । सर्वनायाति । समाचे । त । पदार-दुन्दे-दुरुद्रसंत्रते । च्टसमुख्यार्थः ।

सुभा०-इन्द्रे च सवासे सर्वादीनि सर्वनायसंक्रानि न मवन्ति । पूर्वेत्त्ररा-गम् । देविकोत्तरपृषंग्लाम् ॥ ६० n

१६-विमापा जिस ॥ ३१ ॥

प०-विभाषा १ । १ । जसि ७ १ १ अनु०-सर्वेदीनि । सरीनामानि । समासे । 1 5 2 11

पदा०-विभाषा=विक्रस्वार्थः । जिस=जसः स्थानीये ।

सुत्राव-जिसास्याकीये बार्त्ये वार्त्यये इन्द्रे समारी सर्वादीनि सर्वनामानि वेमापा न भवान्त । बर्णाभ्रमेतरे । वर्णाश्रमेतराः । अस कार्ये मति वियापा म्हे चेति मतिरोधात् । इतिभाष्यम् ॥ ३१ ॥

।गात से अतिरिक्त प्राय क्षंग भी सूत्र का जैसे प्रतीत हो कीर योगाङ्ग प्रतीतही ने से योगविभाग करेंगे। कैसे-सुतीया समास में सर्वादि सर्वनामरुक्तक महीं होते है। यहां वतीया यह लुमवही यह दे और समास पहनी अनुवृत्ति विद्यले सुत्र से केर । इस क्ये चे मानपूर्वाय सिहहुका। योथे ब्रह्मसंसे पद लिया । तृतीया बे प्रस्तास में व्यवीत नृतीया समाराचे वादय में क्वांदि सर्वनाम संकत नहीं होतेहैं ।स से । गारेन पूर्वाय । इस कारय में सर्वनामसंद्रा का निषेध हुआ। ॥ २८ व १५ द्वाद्व समान में भी क्वांदिक कर्यनामशक्त नहीं होते हैं। पूर्वीतरादाम्= पुरंतनरदेशीका । दक्षिणीत्तरपूर्वायाम्=दक्षिण स्तर पूर्वदेशीका । दममें वर्षनाम ू भाग दोने ये प्राम् देश कुट्ट का ११ ४२ १ ये ल दुका के ३० के

४६-जम्मानी कार्य कर्तवाही तो हुन्द्र नमान में कर्वोदिक वर्षनामचेशक वि त्यो अहीं होते हैं। बर्धांबवेतरे। बर्धांबवेतराः। यहां सर्वेताम रहा पत्में जम् वानीय शीपाव होता है बीर टूबरे पत्तर्में दीयें, दरव, विवर्जनीय होते हैं व भाग-अभू के स्वास में की कार्य होता दे उक कार्य के प्रति यह विभाषा दे

,थेंकि कायब हुन्द्रे क, यह प्रतिचेच विद्यमान दे ॥ ३१ ॥

१७ - प्रथमचरमत्त्र्याल्पाहुकतिपथनेमास्त्र ॥ १२ ॥

पञ्चमयमवर्मतपान्पार्द्रकविषयनेगाः १ । ३ । घ । अनुर्वे स्तरे विभागः । नसि ।

पदाः ---मयमचरमनयान्याद्वैकतिययनेमाः =मथमश चरमश तयथ .मर्देश कतिययस्य नेपरण ने । च ।

मुना - तम्म स्थानीय कारमें कर्षकी प्रयम्, सम्, सम्य, सम्, इतिहर्षः मुना - तम् सम्य स्थानीय कारमें कर्षकी प्रयम् सम्य स्थान स्

# १८-पूर्वदरावरदंक्षियोत्तरावराधराया व्यव

् - रयायामसँशायाम् ॥ ३३ ॥ ४२-वृद्देगाराद्दियोत्तरादस्यराणि १०३ व्यवसायाव् ७॥ ४९वाद् १०१ सन् - गर्नेनावानि । नीतः विभावः ॥

<u> १९८३ — पूर्वस्थारम् दिलोशस्यायसील पुत्रम प्रसम्भाग द</u>

ध भारत्व क्षपां च तानि । व्यास्यायाम्-व्यवस्थात्पतिःनयाः सा तस्याम्

म्र- प्रसंदायो व्यास्त्रायो दृशहीति जीत विभाषा सर्वतामां श्रापि भय-्र पुरुविक्रिन गणपुरुवा वृद्धारीन नित्त्वमात्रावी साननामसंक्रायावनेन जसि मापाउटरभ्यते । स्वाभिन्यमच्हानचित्रियमो व्यनस्या । वृत्ते । पूर्वाः । परे । थः । स्रवरं । स्वाम्ययायायायायाः व्यवस्थाः । स्वतः । स

ताः। ज्यारे । ज्याराः । व्यवस्थायाचिति किम् द्वितवाः इमे गापकाः । ज्यारे विवादिति विस्-उत्तराः कृत्यः ॥ १६ ॥

१४-स्वमहातिधनारुषायाम् ॥३१॥ प०-स्तर १ । १ आहोतिधनात्माचाम् ७ । १ अमु०-सर्वनामानि ।

. १८५१४।। पट्टा॰ — ब्राह्मियनाच्यायाम्-ज्ञानिष्य धनं च ज्ञातिष्ये ज्ञातिष्ययोशः या क्रांतिक्ताल्या न क्रांतिक्ताल्या आक्रांतिक्ताल्या सस्याम् ॥ कृत्यान्यार्थे । कृत्यान्यार्थे जन्माय्यार्थे । स्वति । स्वन्यार्थाययायिकाः स्वराष्ट्रस्य माप्ता सर्वेनाममेदा अपि या भवति ।

ि । स्वाः । अक्षातिजनात्यायां क्रिय् – स्वा क्षातयोऽयी वा ॥१४॥ म्यापार्वा यहियागीवसंध्यानयोः ॥३५॥

प०-शन्तरम् १ । १ दिवाणोवर्तस्यानयोः ७ । २ श्रमु०-सर्वनाः

. ..... वर्षाः । एदा॰—पीर्विगोपसेव्यानयोः=पीर्विगरकोपसंब्यानं च तथोः ॥

ाराः । अवरे खदाराः । अवरे खबराः । ब्रावस्या यटव् वर्गे क्रियर-दृतियाः त्रा । अवर क्यार । क्यर क्यार अवरा । व्यवस्थ व्यवस्थ व्यवस्थ विद्यास विद्यास्त्री हुई । क्षेत्रा बद्यवर्षे (ह्या-क्ष्मराः व्रद्धाः । यदा त्यार शहर क्षेत्रायक है वत हे री भूर-कार्ता कीर कालीय यदावेदावक स्थाद्य की गयदूष है प्राप्त वर्षे

ं दर-काला कार कालाय यदायवावक स्टार्स्ट का त्यारी यहां सहैताम व प्रमाण कार कालाय यदायवावक स्टार्स्ट का त्यारी यहां सहैताम र्वा के एक पत्त में लड़ायी हो तथा। अद्योतियनास्यापहण वयो किया।

े तर-नाहर हो मांग श्रीर तरितामात-नहरू मांग अने में खमर रेडर्ट की गव ाः । यहां वर्षनाम खंदा न दुर्व ॥ ६४ -॥ हि है जात सर्वनायनं जा पर दो हो विश्वय कर के होता है। सन भारा। बावहासप्रदेश । बहा बाय वर्ष से । खलरे प्रत्या वा ग्राटका प्र हुत्त्रीयाः। यहां चरियान सर्वे संख्येलामतंत्रा साम एक यस में लगायी प्रव सूत्रा० चाब परिषानीये चार्ये अन्तरशब्दस्य माप्ता संहा लिख वति । अन्तरे । अन्तरे वा चाएडालगृहा बाबाइत्सर्यः । अन्तरे । शाटकाः परिषानीया इत्सर्थः ॥

शाटकार पारणानाय इत्याः ॥ वा० ज्ञयुरीति वक्तव्यम् । इह माभूत् । ज्ञन्तरायां पुरि । माणसूत्रे ५०४० कमिति केयटः । विभाषामकरणे तीयस्य ज्ञिसपूर्यस्यानम् । द्वितीयस्यै । याप । तृतीसस्य । तृतीयाय । इत्यादि ॥ ३४ ॥

५१-स्वरादिनिपातमव्ययम् ॥३६॥<sup>-</sup>

प०-स्वरादिनियतम् १ । १ श्रद्धयम् १ । १ ॥ पदा० स्वर्धादिर्येपान्ते स्वरादथस्ते च निपातारयेपां समाहारः । सदापदम् ॥

् सत्रो०---स्थराद्यो नियातारचाव्ययसंहा भवन्ति । स्वर्'। श्रन्तर् …

बार पुरी बाष्य है। तो फलार शब्द वर्षनाम संघक न हो। पुरि। यदा वर्षनामसंघा न द्वीने वेश्याद् न हुआ। यद वार्तिकाय मूत्र ऐना कैयद आवार्य कहते हैं ब

विभाषा घकरण में हिन् यक्तों में तीय प्रत्यणात की सर्वेनामधंश परिगतन करें। द्वितीयस्थे । द्वितीयाय । तृतंश्यस्थे । तृतीयाय । यहां नामनंत्रा मान हे हो । १ । १४ से स्थे हुआ इत्यादि ॥ ३४ ॥

ध्र-च्यर् चादि शबद् और निवात कत्यव स्चक होते हैं। स्टर् । का मानर्। इस की क्षत्र्यसंचा होने से २ । ४ । ८ से सुष् का लुक् हुणा॥

दर : कम्मर् : प्राप्तर् एते कमीरदाताः । पुनर् । वनुनर् : उपयेन् ।
स्म । अनेन् : उपयम् : क्षारात् । क्षांत् । स्मारात् । द्वाप्तः । पुण्यतः । पुण्यतः । पुण्यतः ।
क्षापुर्वाणः । द्वान् : उपन् [दिवा | राजी | क्षांप्यः | विष्यः । सम्मारात् । देवाप्तः ।
क्षापुर्वाणः । द्वाने । द्वादः । क्षाप्तः । वनवा । तिष्यः ।
क्षाः । वन् । वव । क्षातः । तिष्तः । द्वाः । व्यापः । विष्यः । वन् । ववः । क्षातः । तिष्यः । वृतः । व्यापः । विष्यः । विषयः । विष्यः । विष्यः । विषयः 
भार-सित्ताद्यः शक्षारायः।शत्वभूतयः भक्षमासारतेभ्यः। अम् साम् रेषिः । तसिवती । नानार्यो । इति परिगणनम् »

सहर्या त्रिपु लिङ्गेषु सर्वासु च विमक्तिषु ॥ यचनेषु च सर्वेषु यज्ञव्वेतितद्व्ययम् ॥

ष्रव्ययमरेशा यव्ययादग्रमुष इत्येबमादयः ॥ ३६ ॥ ५२-सद्वितस्त्रासर्वयिभवितः ॥ ३० ॥

प०—त्तर्ताः १ । १ प मा० । मार्चिशिक्ताः १ । १ मानु०-माव्यपम् । पद्गः — मार्चिशिक्ताः = न सर्व। मार्चः मार्चः विभक्तिरूप्यते पस्मातः । स्रमः — यस्मातस्विभिक्तितित्वति तति तति तति । स्वयप्यति । प्रति । ततः । ः ततः । यसः । यदा । सद्भितः इति तिस्-एकाः । हो । यद्यः । ध्य-विभक्ताविति निम् भाषपाः ॥ ३७ ॥

सामान्यता है। स्व सामान्यता सामान्यता स्वाप्त स्वयं सामान्यता स्वी है पूर्व इकादि प्रस्त । क्ष्य, क्षाम, हानोपे, तिन, वित । ता जीर वार्ज ये तिहत त्या जिन हे चंत में हो वितिहतास क्षया वंशक होते हैं। यह परित्वत नाव्य है। तो तीनो सिंग वय विमक्ति कीर वय वयनों में एतवा रहे प्रस्ताम न तह क्षय्रय कहाता है। ॥ ३३ ॥

! प्रतान् । आकृतिगयोगम् । तेमाग्वेवि । तथादि । तथा । स्वृ । स्वृ । कामम् । तामम् । सूरम् । यदम् । यादान् । कावि । यस्तम् । सृत् । संग्वत् । स्विध्यः । स्वयः । स्वय

ं धुन-जिम से सब विभक्ति म उत्पन्न हो यह तहिताला साम्य संस्त्र होता ।
ति तक्षा विषय में सहित निया हो यह । सुनने समये विभक्ति (तिस्र दिके के विषय में सहित निया हो यह ) के पून वस्त्रोहित हा रू। ध्वा द्वा सुन्दे ।
ति होजाता हो गाहित यदव सर्वे किया-च्या हो । बहुद । सुन में स्कृत्य हम से स्वय क्षा है स्वय से सब विभक्ति वस्त्र मही होता पर तहिताल गरों, इस्त्रे
ज्ञाय संसा मही होती है । समर्थेविभक्तियहस स्वयं किया-चीयनशः। सहार्थि
संवयासर प्रमु तहिताला है तथावि इस में सब विभक्ति की हम स्व

#### **५३−**ऋन्मेजन्तः ॥३८॥ <sub>ट</sub> ं ं

पश्—कृत १ । १ मेमनः १ । १ धानुः — अव्ययम् ॥
पदाः — मेनन्तः स्मृ च एम् मिन्ना धन्तदान्त्र धन्त्री मेनावन्त्री यः
सूत्राः — मेमन्तं पत्कृत्नं ग्रह्दस्वरुपं महाः स्मारस्मारः
सुरापः । तान्नापे स्थानाम् । अत्ये दन्तमः तीन्नमे । स्पोक् च सूर्य रहे।
इति वचेस्तुमर्थं सैसैनिनि से महत्ये कृत्वे पत्त्रे च कृते रुनम् । एपे इरि सह्यये गुर्छ एपे इरि सह्यये गुर्छ एके स्वस् । एपे इरि सहये कृते रुनम् । स्थानिक 
### ५१-क्ट्वातोसुन्कसुनः ॥३९॥

प०-बत्वातोमृतकमुतः १ । ३ अनु०—अव्ययम् ॥ पदा०—बत्वातोमृतकमुतः≔क्त्यारच तोमुक्च कमुक्चेते ।

सूत्रा०-बरवा तोसुन् कपून् इत्येनदरनं शद्दक्षवमत्र्यमंत्रं भाति । सहस्वा । पुरा स्वेस्यादेनोराचेय । पुरावत्मानायगकनीः । ........

भ्र-मृ ए छो ऐ जी ये हैं जला में तित्र के ऐता जो कर्मत्ययाल स्वस्य यह जल्मवर्षक्त होता है। स्मारं-मारम् । यहां स्मृ-चे नामुन् ३ २२ में हुजा मोन्त होने में जल्मवर्षका हुई । यते-यहां वच् चातु में ३ ! कूम में में मत्य किये पीछे ८ । २ । ३० में तुख ८ । ३ । १ १ पर पर किये होता है । एपे-इन्त् चातु में में मत्यय ३ । १ । ९ के परे ७ । ३ में मून्य कीरे ८ । ३ । १ १ में मर्य करने पर बिद्ध होता है । एपे-इन्त् चातु में में मत्यय ३ । १ । ९ के परे ७ । ३ में मुन्य कीरे ८ । ३ । १ १ में मर्य करने पर बिद्ध होता है । जोव में मत्यय होने में मिद्ध होता है । इन्त् मून्य मातु में ३ । १ । ९ अमें मत्यय होने में मिद्ध होता है । इन्त म्योग एमल कर्यत १ स्थाप केंग्रक होते हैं। जल चहात मून्य में इन्तियों एनल कर्यत होता है। योग्न क्या मात्य एमल कर्या प्रशासन की मात्य एमल होते होते हैं। जला प्रशासन की इन्तियों में स्थापन की एमलस्य नहीं है।

४४-वरवा, तोतुन्, कनुन्, ये ज्ञान में जिस के हों बह शब्दक्रफ संब्रह दीना है। इरवा। रहावा। इन में ख्रायवसंब्रा होने मे सुवृत्युक् दर में हो जाना है। पुरा सूर्यस्पोदेतीराचैवः। पुरा वरकावासवाकर्ता में सावज्वापित है। ४१ सूत्र में इन् ज्ञोर कल्पानु में तीतून कृत्रतीतृत्रमत्त्वः । पुरामृत्यः विस्तो वित्तिन् । पुरा जर्वभ्य पत्रोरिति कस्त् ॥ १६ ॥

गुप्-प्राध्ययीभावत्रच ॥ १० ॥

-सज्योभावः १।१। च य० । खनु०-- यत्यपम् ।

a -- बाट्यपीभावः = बाट्यपीभावः शवार्षः । च । o—ग्रज्यीभावः न्यासस्याज्यमतैः गर्शतः महार्गन श्लामाः पर

- मुगोतमं लुदगुतान्त्रीवचाराः । सुब्- उपानि । गुगस्परः = गुलः । उपनारः — उपपयःकारः । इतिभारयम् ॥ ४० ॥ ५६-शि सर्वनामस्यानम् ॥ ५९ ॥

प० —िए १ । १ सर्वनायस्थानम् १ । १ पदा०-नित् = जस्त्रमोशार्देशः सहिनिदेशः । सर्वनामस्यानम् = संदर्शनः

ः । संवागुमम् ॥

क्रूरण तिमुदी विष्पित् । पुरा कर् विश्वादः । इत प्र कृत् गृह थाः

-स्यामीभाव क्षांत भी प्रजय क्षेत्र होता है। तस्यित अवागः यतित । र्ष गांवरति । इत ही कथावर्शका होने से र । ४। दर से कुत् लुक् कीर

भार-क्ष कृत की प्रदोजन तुक् मुसारत सीर द्वारा है। तुक्-द्वारित। क्ष्मका होति विशव में तावुन्द देखा । मुरुका- स्वाधिन वृत्तः । पर ः (राष्ट्रिक मूत्र में कतर यह की कालादान मान हु वा । माळावरियः (१०५६८ मितियोग्रहणायात्वसहितात्वर्थः । २१ ११ट्रा वयवार-४वयदः वर्षः । यदा अवर्थना होते हेट। १ । १६ ० म ही बल्दनियंप दो काला है। विवर्शनीय

क्टान में को कवार होता है एम को ल्याबार कहते हैं म १० म ५६-ति यह महेनामान्यानम्बन होता है। बुक्तानि । समानि । दम म क्षम् वात् वर्गे महेरानात्तामध्या होते हैं का ११ कर है अह कोर ११ है। द

व्यवला सर्वात् वितिक्षीय को विधि का मिनिये होना है। सह नवाय ह देव है (सन्द्रीवदस्त) देव हातू के बा का कर्यशाच्याका का हत्यह रहतू

. ५०-सुडनप् सकस्य ॥ १२ ॥

प०-सुर् १। ? अर्वपुसकस्य ६। १ अनु०-सर्वेनामस्यानम् । पदा०-सुर=भरवाशारः सु, औ, जस्, अम्, और एपां संज्ञा अन्युं नेपसकस्य न भवति ॥

सूत्रा० —सुट् सर्वनामस्थानसङ्गं भवति नपु सकस्य न भवति । राजा जानौ । राजानः । राजानम् । राजानो । सुडिति किम्-सङ्गं पश्य । कस्येति किम् —सामनी ॥

भा०--- असमर्थसमासश्चायं द्रष्ट्यः । अनुपु सक्तस्वेति । निह नश्चे न् सामर्थ्यम् । केन तिर्हे । भवतिना । न भवति नपु सक्तस्वेति माध्यम् ॥ ४२

५--नवेति विभाषा ॥४३॥

प०-न । वा । इति । विभाषा ॥

का निर्पेष होता है किन्तु दूरस्य पूर्व मूत्र ने माम जो क्रपानार ग्रिको वर्व स्थानकंदा उनका निर्पेष नहीं होता है। सर्वनामस्थान मदेश में सर्वनासां संयुद्धी स्त्यादि है ॥ ध्रु ॥

यहा भा सम्यासस्यासम्भा न हुड ।

सारपकार कहते हैं यह 'बनपुंचकरप, छन्नपर्य समाम देखने यो।य है
स्वाच में नवुंचक पद के साथ नन्न का सामार्थ नहीं है तो किस के साथ मिन्न किया के साथ क्ष्यांत सपुंचकतिहुका सुद्द सुवैनासस्यानसंबद्ध है
होता है। हर ॥

" भद-विरोध सीर निकार की जिल्लामान की किया मा

्र पर-निष्य सीर विकत्य की विभाषां सेता होती है विभाषा सूत्रों निषेत्र स्रीर विकत्य प्रवृत्तिवत होते हैं। बढ़ां निष्य से समान किये हुएं शपद्व् । संबात्त्रम् ॥ सूत्राः — निरोपविकस्पयोधिभाषासंद्राः भवति । विभाषाः श्रदेशेषु निरोध-इत्याद्यविद्वते । सत्र निरोधेन समीकृते विषये प्याद्वितस्यः भवर्तते । जमगत्र भाषाः मयोजयन्ति । विभाषाभेः । गुरुत्व । शुश्रवतुः । शिभाषः । शिभाष्त्रः ॥ भाषः — नवेति विभाषापाभर्भसंद्राकरणम् । सर्वार्ट् वकस्यं न वकस्यम् ।

कारण्याचीन स्वापंत्रपायस्यक्षात्रात्यस्य । । ने करणोर्थनिर्देशार्थः । इति भाष्यम् ॥ ॥ अत्रापायाम् नैतरसंक्षाया उपयोगः । तामिः पत्ते निर्दृत्तिये क्रियते । य-१२दिः स्यतेत् । अवाप्तविभाषास्यपि न, तामिः पत्ते कार्यस्य म्हतिः क्रियते । इन्तरं सारहत्तिः स्यतेत् । बस्माद्रप्रयम् विभाषार्थिये संद्राः । तत्र नित्यातिः स्यतेन मित्रपिद्राः प्रश्नद्रेत्यनेन भववीति मात्रेश्यमे च विकल्पतिद्धिः सत्तमित्य-ताह क्रियदः । विभाषान्द्रस्य विभाषान्वस्थितान्यः ॥ ४३॥

### ५६-इग्यणः संप्रसारगाम् ॥ ४**२** ॥

य में यो से विकरण प्रयुक्त होता है । उपयत्र विभाग व्याप्त का प्रयोजन में में भी भी भागा रहा, यह उपयत्र विभाग है वर्गों के किल विक्रम में द । १९ मूल में संवर्गक प्राप्त है कराव में द । १९ मूल में संवर्गक प्राप्त है। यह प्राप्त प्राप्त में (भ) में सेय कर की देश कर में सेवें ( या ) में विकरण होता है। गुजाय । सुम्युल्ता । सिर्माण में स्वर्ण में की विभाग लेक्ष्य में सर्व मिट्टी करना माहिये। स्वर्ण में में में के स्वर्ण में की विभाग लेक्ष्य है। ते यह सर्व में प्रश्न कर में एक पत्त में निज्ञान में सेवें की विभाग लेक्ष्य है। यह स्वर्ण माहिये। स्वर्ण में निज्ञान में सेवें में में स्वर्ण में मिल का स्वर्ण में में में सेवें सेवें में सेवें सेवें में सेवें में सेवें में सेवें में सेवें में सेवें सेवें में सेवें में सेवें में से

५८-इक् जी यह के स्वान में हुआ का होने बाला है तब की संवकारय

प०-इक १। १ यणः ६। १ संपनारणम् १। १ संद्रासेन्त्रम् । 🔭 मुत्राद-इत्या यणः स्थाने भूतो भावी वा तस्य संपत्तारणमृत्येण ग्र

वित । इपृम् । उप्तम् । गृहीनम् ॥

उभयमनेन सद्वायने वाक्यार्थी वर्णथ इग्यणइति यो वाक्यार्थः स्वानः संबन्धनत्त्रणः । यणः स्थानिकडम्बर्णंथं स संवसगरणसंत्री भवति तत्र निर् वयार्च उपनिष्ठते । प्यटः संवसारणं वसीः संवमारणमिति । श्रानवादे वर्णः बमारणप्रवेति । संख्यानानुदेशादिह न । श्रदुहिनराम् । संबतारण संवसारसम्बद्धाः ॥ ४४॥

६०-छादान्ती टकिनी ॥ २५ ॥ प०-आयम्बी १। २ टकिनी १। २।

परा०-प्रायन्ती = प्रादिश प्रान्त प्रायन्ती । दक्तिनी = दश क् इच इच इती दक्तविती यपोस्ती । दक्तरे व्यक्तरवर्गारणार्थः । परि तरापु

सम्राप्त-दिन्तिती यम्योक्ती तम्य क्रमादायन्तावयरी भरतः । मगरो मीपपने । दिलदेशाः बाद्येधानुकम्पेट्वनादेश्त्यंत्रमादयः । किन्न . विवा हेन्यये यशिय्येवमादयः ।

बद मचा द्वांनी दे । ब्रष्टम् । यदा यम् धानु में या प्रत्यय ३ । २ । १०३ में ची है कि न स्त्र के परे य के स्थान में ई। १। १४ व हमा तन की मंग्रामारत हुई । सम्म । बहीतम् । इत में का बत्यव श्रीर संमनारख ६।१।१५।१६ छो र

इन मुख में दोनें। मंत्रनारण मंद्रक किये जाते हैं वाययापे शीर वर्ण रवच ) यह जो बाक्यार्थ स्थान्यादेग लत्तव श्रीर यण् के स्थान में निश्वर दःवर्षे वह मंद्रमारक्षांचक होता है। तम में में बावपापै प्रकासंबन्धारणं मंत्रकारतम् । हत्यादि विधि मूत्री में त्रवस्थित होना है स्रोर समुप्तद् ( सं रनारक श्रादि ) में वर्ण । संस्थानानुदेश में । श्रदुदिनराम् । यदां नहीं, हुं। क्वांत बुद् थानु में लक् लकार को तो बद् बादेश होता नव लादि। ब की में क्षारण मंत्रा महीं होती हुनी में इकार की दीचे नहीं होता है। के बदेश सूत्र-कर्माः संजनारतम् । श्रत्यादि है ॥ ४५ ॥

६:-दिन वर किन् जिस की कहे ही तम के क्रम में बाह्यभाषयत है। अर्थान दिन् वाद्यनयन और स्नि श्रमावयन होता है। यहाँ ० । म १३ दरागम दिल है वर कार्टुवानुक का काद्यवयय होता है। मुनरी भी,पपने ध » १३ ६१७ में दुका मुगानम किन दे यह भी धानुका अमावयन होता टिन्दर्स नकार्यामुक्योद्यामादेश और विम्दद्ध-निदेश्वेमुन्दे पुक्र वामार्रि

श्रद्धानुगावनम् ॥ १ । १ ॥ विषाने मत्ययमिषेषः । निद्देन् पट्टापिशःरे

६१—मिदचीऽन्त्यात्वरः ॥ १६ ॥

१ वान ६ । १ वालाव ४ । १ । परः १ । १

तृत् = स् रते पाय गः। सपः = श्रपात । निर्देशले पट्टी जा-

न्त्रची वर्षे वीटन्सामामाग्वरो चन्य विहिनात्राद्यानाव्यदेशे दिह भगोतिस्थरण मलयपनन्द्रस्य पापरादः । रसाद्धिः गुर्मानः । यक्तीसः। व्यन्तान्त्री मस्त्रीभैदनुवस्त्रक्षेत्रागिहिकीवार्यम् । सन्तः । सन्दशन् ।

ोपीते की विधितसम्बर्भेता सत्य बाधकी धनित । त्याकोत्रवत् । स्त । त्वा। हरूपम कृति तः वितावहरू र रूपाहित्रमा स्त्रीमण्डमाहृष्यः ॥४६॥

िट्र विश हे कारास्त्रियात में दायव का मित्रिय करता कारिय ह नी है वस्त्विधिकार ही सबत होने हैं खबीत् ( कादाली हिंदती )

म पाज्यपिकार में है कीर मामप्रीयधानम्याधिकार में है व १४ ॥

क्ष ताची के ताच्य में की खात्य वान इस में दहें जिन की जियान किटा है र कलावनव सित् होता है। ब्याविधोरित्य कीर शस्त्रद्यालय का यह

हिरी क्वति । मुद्यति । क्यानि । इस घ को अम्ब ३ । १ । घट कीर कारा भटक का है। हर शिह्या यह काल सब श वह है जा क

बार-मात्र था। हे त्याम बर्च है पूर्व किए होना बाहिय करहा है। क गादिवाय के किये। तथन । कामवाम् । इस सं बनुषम् करान् देश है क

निया बा होता बढ कुछ व । १ । ६० ११मा है को काम्य मुझ दूध है। मा हिंस हिंद करन कर्न से वरे होती एक बा मीव मही बरोक करार मन ास्य हो भी भीत है। श्रं रश्मी हो सम्बद्धि । सहस्ता सहस्त्री । इस श्रे स य थंश नेम बंद होते शे महाधारिकतार का महिद्द र तर कह है का महिद्द कर कार है

ि। ही दिश है पक कार्या प्रकार कही है है है । विकार करता है कार । है देखार का क्षांत्रम है देख का क्षांत्र होना है की की क्षांत्र करता है को है । है वह (क्षंत्रकार) देश का क्षांत्र होना है को है किए । विकार करता है के हो । है कि है कि के कि कार्या करता करते हैं है है । विकार करता है के हैं । र्ता है। हिस है कि बादराजे के लोड ट्यार का क्षा देवता साके का कास

# ६२--एच इंग्यूस्वादेशे ॥ १७ ॥ े

प०-एचः ६ । १ इक् १ । १ इस्वॉर्डेशे ७ । १

पदाः-एचः = एचः स्याने हस्तादशे = हस्तरचासावादेशस्त्रस्याः। भाषासत्रम् ॥

ः सूत्रा०-एवः स्थाने हस्वादेशे कर्तव्य श्रीव भवति नान्यः । प्रतिरि। पगु । प्रतिनु । एवः किम्-धृतिखट्वः । प्रतिमालः ।-

हस्यादेशे किंग्-देश्वदत्त । देवदश्ते ॥ ४७ ॥ १३-एपी स्थानेनीया

६३-पष्टी स्थानेयोगा ॥ ४८ ॥ प०--पष्टी १ १ स्यानेयोगा १ १ परिभाषासूत्रम् ॥

पदा०-पष्टी=इस् श्रोस् याम् इति । स्यानेयोगा=स्याने प्रसङ्गे योगो । सा । स्यानरान्दोऽत्र प्रसङ्गयपनः । व्यपिकरणो षदुश्रीहः । निपातनान् ः

शब्दस्य सप्तम्या यलुक्

नियेच १ । १ । ४ में है उन नियेच की मामि में जून के परे गुच कहा है बागुर के डिक्क निवित्त माम नियेच के हीने था न होने में जून के परे कहा है क्योंकि । कविन्युः । हायादि में याजुर के विन्ना देवले नामेपानुकार्त जून के नियेच की मामि में कहा गुच ७ । ३ । यूपे में हो नाता है । जीर मानु के हिक्क निवेच गुच की मामि ज्ञामि में नयेचा जुनि गुन कहा है वृध क रक । विन्तुः, जूनुषः । इन में गुन नहीं होता है । अश्व

६२- ज्यु के स्थान में क्रमारित करीय होता क्यु की होता कि बीर नहीं कटिरि । त्यतु । अनितु । क्य में ऐ, औ, औ, क्य के क्यान में कुछ में ब ९ । २ । ४७ हुए । ज्यु घटना वर्षी क्या-अतिनद्यः । कनिमाना । मही ब दुवा । क्रमारित्यदक्ष वर्षी क्या-देश्वदन्त । यहां ए की मृत हुवान ५७ ॥

37-इस शोष्ट्र में को स्नियनयोगों बही है बहे स्वामें इन गान में पै दाणों होती है बीर गहरू में महीं 1 कीने दिशों से बहा बुगी के स्वाम में उपन दिशामा पार्टिय 1 में कुशी का प्रमंत कामा कापना 1 हैसे इस शाना नी-करनेर्यु 1 दरगदि बुग में सम्यान के स्वाम में साम प्रभंत होने पर राम्यनन्तरसबीपसबुद्दिकारायपनायास्त्रत्र यावन्तः शृष्ट्ये संभवन्ति तेषु मा-नियमः क्रियते पद्योस्यानेयोगीति ॥ ४= ॥

६४-स्यानेऽन्तरतमः ॥ ४५ ॥

प॰—स्याने ७ । १ कानतरतमः १ । १ कानुः-चादेशे ॥ पदा॰-स्याने = शरहे । कानतरतमः = व्यविश्वेनागतः सदशः कानत्तदः एतम कति यावतु ॥ चादेशे= व्यव्देशः विभक्तिविपरियामः । परिभाषेवम् व

स्था --- मसङ्गि सिति माध्यमाणानां यः सहश्रतमः सष्यादेशो भवति । सा-

चि स्थानार्थेगुव्यमाणाग्यनंतरः । स्थाननः-दणदाद्रम् । अर्थनः--स्पनदूर-१: । पदः । गुलनः--पानः । प्रमाणनः--अपुन्धे । अपुरुषाम् ।

मान-स्थान हित वर्षमाने पुनः स्थानप्रदर्शः निमर्थम्-भनस्यमा परिभाषाः विकायप्रमानपर्यवत्र स्थाननपर्यमानम्पर्यमान्। पताः स्वानः । इति मान्यम्। (इत्यो निम्-यान्यमान ॥४६॥

। होता है । भविता । भवितुम्। यही के बहुत प्रार्थ हैं स्व, स्वादि, क्रवता, थ, ममूह, विकार, प्रवयव कृत्यादि उस में में जिलने शहर में संगव होते त्त के प्राप्त हीने में नियम किया जाता है कि-पड़ी स्टाने योगा हो ॥हता ६५-प्रसङ्ग होने पर प्राप्त हुए आदेशों में की कर्त व बहुत ही बही कार्रेक ता है। बाहुत्रय भी स्थान अर्थ गुण और प्रमाण क्षम में से किसी अंश से ता है। स्थान है-दगष्टाचप्। यहाँ पूर्व यह दीनों अकारों के स्थान में बदह-ली है। १ १ १०० में दी में मामार हीता है। अमें से-स्थयहार्यः। यहां यू-्ति करवती शादको क्रमेशन मतीव सह्य क्रमवत् म वायक मादेश होता । यदा । यहां भी क्रापेशाष्ट्राय से याद शब्द को यह क्राईश होता है। नुक -वाका । यहां यच् चातु के कल्पमास अधीय सवार की ताल्या बकार मा-र दीना है। प्रयाद में चानुन्ते। बानुन्याम् । बदां बाद्वीत दाद्याद सूत्र से प्रत्य हार की द्राम और दीर्घ की दीर्घ कवार डोता है। क्वान शब्द विस्ते मुख में नेमास है किए स्वाम प्रहणकरी किया-छठोत् स्वामश्रक्ष्यक्ष में यह परिभाषा ्ट होती है कि-जदो क्रमेक स्वार का खालमें हो वहां स्टान में के मामा में है इ बलवान् होता है। चेता श्तीता । इन में प्रमाणकृत कामार्य से एकमा-क इकार धीर तकार के एक्सानिक प्रकार गुरू घाटा या पर स्थानकन स्मार्थ से एक्षा क्षांकार मुक्त का है। दश से होते हैं। समप्रकृत क्यों क्ष्या-काम्प्रवर्ति । यहा द । १ । १ से घोष बाद महाद्राय कीर क्षार प्रयत्न-

the Grade areas decreased in the contract of the D 1979



मुत्रा०--हिद्दनेकालप्यादेशोऽलोन्त्यस्य भवति । सस्या । होतर । योतर । के हिरम्सणस्य गुणहिद्धवित्रपेषार्थस्यात्वरत्वात्सर्वरदेशो भवति । विचान्।

भा०-तातकि दिस्तरणस्य सावनाशस्त्राद्विमविषेपासर्वन्देशः ॥

६८-छादेः परस्य ॥ ५३ ॥

प०-मादेः ६ । १ परस्य ६ । १ भनु० --मादेशे । श्रतः । गुत्रा०-परस्य विधीयमान धादेशस्तस्यादेशलो भवति । परस्थादेशस्तत्र विने यत्र पत्र्चर्मानिर्देशः । धासीनो यनते । द्वीवन् । धन्तरीवन् ॥ ४३ ॥

## ६९-प्रानेकाल्शिव् सर्वस्य ॥ ५४ ॥

प॰---धनेकाल्शित् १ । १ सर्वस्य ६ । ९ धनु०---धादेशे । (१०-ग्रनेकाज्ञशित्=धनेके थलः सन्त्यस्मिन्नित्यनेकाल्श् इत् यस्य सः शित् रान् च शिनानयोः समाहारः । सर्वेस्य=पष्टीनिर्देष्टस्य । परिभाषासुत्रम् ॥ स्त्रा०-मनेकालादेशः शिच सर्वस्य पश्चीनिर्दिष्ट्ष स्थाने भवति । जहि । धनि ॥

काम् और दित्दी वरम् तातह्में हकार पुत वृद्धि प्रतिदेव के लिये है इस भीर परश्य में सर्वादेश है।ता है। विसात्। बृष्टात्। यहां विद् कीर सम्चातु ारे लीट लकार के मु के स्वान में अन्यक्ष से बहा सातड् सर्वादेश होता है। भार-तामस् में हित्कारत सावकाश है अर्थात् गृत वृहि प्रतिशेषार्थे हकार

इस में और विमतियेष में सर्वादेश होता है व प्रश

to-ur का को विधीयमान आदेश वह दम के छादि अल् केर दोता है। का आदेश यहां विधान किया जाता है जहां चल्लामी निर्देश है। आसीनी ति । यहां । देदासः ७ । २। ८३ मूत्र से आस से परे आत के आकार की ई-.र होता है। द्वीपम् । कसरीपम् । इस में ६।३। ८० से कप् शब्द के क्र-र केंद्र क्रार हुच्चा ॥ ५३ ॥

६८-- अमेकाल कादेश और शिरादेश मध प्रशीनिद्दि के स्वान में होते हैं। है। यहां क्रमेकाल् व कादेश ६१४ । ३६ से हम् मात्र की हुका। मुख्याति।

र शिल् थि कादेश जम्मात्र की हुआ व

ं यट-अनुवन्धहत अनेकाण् मदी दोका है। अतगृव हदम् राज्य केर पार १६ व दम् कीर स्तर्वेश क्षष्टत् शब्द से लम् शक् का काव्यक् से कीम् कादेश को नित् ेशहरामुशासनम् । १ । १ ॥

प॰ -- नानुबन्धरुतमनैकान्त्वं भवति । इस् । औरा ॥ ४४ ॥ **%-स्थानिवदादेशोऽनलविधी ॥ ५५ ॥** 

-88

प०-स्थानित्रत् था० । यादेशः १ । १ अनल्विषी ७ । १

पदा०-स्थानिवत् = स्थानमस्यास्तीति स्थानी स्थानिना तुन्यन्। विषी=अलुमाश्रितोऽलुग्श्रितः अलुग्शितरचासाँ विषिः अलुविषिः न 📲

धनल्विधिस्तस्मिन्। शाकपार्थिवादिवरसमासः ।

मुत्राः -- त्रादेगः स्थानिबद्धभवति नत्वल्विषा । स्थानिनि सर्वि तदादेशोपि भवति ॥

मयोगन पात्यक्रकत्तिवाच्ययम्पतिब्धदादेशाः । भवितव्यम्। बैन भ्याम् । प्रदृत्य ! दाधितम् । मन्तुत्य । हताय । भवतम् । भवत । ममी वर्ग

तैनोऽवन्तु । बन्करणं किम्-स्यान्यादेशस्य संज्ञा मा विज्ञायीति । आहतः ष्टि। भादेगचरणं किम्-प्कदेशेऽप्यादेशेऽग्यवद्गावी न स्यात्। पन्तु।

भाविति किम्-धीः। पत्थाः । स इति ॥

भागकर प्रकृतिमात्र के। होते हैं शकार अमुवश्य के महित होने में प्रमेका . हो शिन् प्रदेश निर्मेक हो साथे ॥ ५५ त

 कादेश स्थाती के मुख्य होता है पर जल्विधि में स्थातिकद्वमाः श्रीता । जिल में श्यामी की विद्यामानता में जो कार्य होता है वह

प०-सामान्यानिदेशे विशेषानितदेशः। तेन भूतवदित्यनिदेशे लङादयो ना-दिरमते ॥ ४४॥

# श्-श्रचः परस्मिन् पूर्वविधी ॥ ५६ ॥

प०-अनः ६ - ५ १ १ परस्मिन् ७ १ १ पूर्वविषी ७ । १ अनु० आदेशः । गायवन् । अल्विष्यपीमिन्म् ॥

प०-परस्मित् = निभित्तसहमी । पूर्वविधी = विषयसहसी ॥ स्वा०-परनिमित्तोऽनारेशः स्थानिवद्यनदसारेशवहोऽषः पूर्ववेन दष्टस्य वि-

हार्दी होते कायवा इल्ट्सादि लोव थे मुलीय हो लावे ॥ व्याप्त पर-मामाय के खतिदेश में विशेष का खतिदेश मही होता इस से मूत-(हें ३१३ । १३९ इस कायाग्य खतिदेश में सकादि को का खतिदेश मही लिया है ता है तथु ॥

ंत्य मुकी था भीर तह के कात्य हुकी थ कादेश की होते हैं वे स्वानिवत्

हैं ध्-जर्राविभक्त कार्याश स्थानवित हो कार्याशत कर् में पूर्वत्य से देशे त्रं वर्ध के विधि करना हो तो । यहां यह ममकता चाटिये कि की स्वामी के पित कार्य होता वट कार्या में भी होता है जीर स्थानी के होते को कार्य नहीं है ता वह कार्या में भी नहीं होता इड प्रकार स्थानी के भाव जीर जमान सीमी है जा वह कार्या में भी नहीं होता इड प्रकार स्थानी के भाव जीर जमान सीमी है जितिया तरप के क्रमुरोच से जानका चाहिये। यहांबा प्रदुषा। यहांवा । यहांवा प०-- नानुबन्धकृतपनेकाल्लं भवति । इश् । स्रोश् ॥ ५४॥ ००-स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ ॥ ५५॥

प०-स्थानिवत् २००। स्राद्धेशः १।१ स्रतल्विषी ७।१ पदा०-स्थानिवत् = स्थानमस्यास्तीति स्थानी स्थानिवा तुन्सः। विषी=स्रलमाश्रितीऽलाश्रितः स्रलाश्रितरचासी विधिः स्रल्विधः व

श्चनल्विधिस्तिस्मन्। शाक्तपार्थिवादिवश्समासः र् हित्री कि कि स्मान्य स्थानिक 
तदादेशीय भवति ॥
स्पोभनं पालक्षक्रतिद्विताच्यसमुप्तिद्वपदादेशाः । भवितव्यव्। हेः
प्रमाप् । मृह्यः । दापितस् । मस्तुत्वः । हतायः । भवत् । भवतः ।
सेनोऽवन्तु । बत्त्वरायं किस्-स्यान्यादेशस्य संता मा वितायीति । सार्वः
पिष्ट । सादेशव्यदायं किस्-एक्टेरोऽप्यादेशेऽयवद्भावो न स्याव्। पप्
पाविति किस्-यीः । प्रमार । सा हति ॥

मानकर प्रकृतिमात्र को होते हैं ग्राकार चनुवान के गहित होने में स्तर्नका. तो शित् चहुच निर्देक हो जाये ॥ ४४ ग

बन-कार्रा स्वामी के मुख्य होता है यह कम्पिश में स्वामिन्तृमार्थ होता। जिल में स्वामी की विद्यमानता में जी कार्य होता है वह ला भी हो।

हों का है जनका महा कार काराय का भावित की बाद काई में हुआ वर्व करत होता चन के परास्त के जह के अप कर में कार के का कि है की है कर देवें कुराय हो दो-चार के अनुसार कि कार से के साम हो हैं।

े भूतमा ही पर इस में कर है । १०० में हैं पड़े बिन्तू बरमा है । दिस्तरिम वि

, प॰-सामाम्यानिदेशे विशेषानितिदेशः । तेन मूनविद्यनिदेशे लहाद्यो ना-देरणते ॥ ४४ ॥

श्-प्रयः परस्मिन् पूर्वविधी ॥ ५६ ॥

. प०-अपः ६ – ५ । १ परिसन् ७ । १ पूर्वविषी ७ । १ अङ् आहेगः । ,विवन् । सन्विष्यर्थितम् ॥

- य०-परस्मिन् = निमित्तगासमी । पूर्वविधी = विषयगासमी ॥ - मुत्राव-परनिभिष्ठीऽप्रारेशः स्वानिवहभवत्यादेशवर्ताऽवः पूर्वविन सप्टस्य वि-

थी कर्त्तव्ये । यत्र स्थानिनि सति यहभवति तदादेशेऽवि भवति । स्वार्जिः यत्र भवति तदादेशीप न भवतीति मावामावयीरुभयोरप्यतिदेशीलच्यातुः पर्व्या । मृहुव्या । परयति । त्त्रपगित । अचःक्तिम्-आगत्य । अधितसं । प्रस्मित्रिति किम्-युवजानिः । पूर्वविधाविति किम्-हेर्गाः । नेथेयः ॥ ४६१ थ्र−न न िं रेरो र

जरचर्विधिषु ॥ ५०॥

प० न ख०। पद्रान्तद्विवंचनवरंयलीपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्धं ज्ञव्चिविष्णुः श्चनुद-त्रादेशः । स्थानियत् । श्रचः । परस्मिन् । पूर्वविधा ॥

्डीप्+टा.। मृदु+ङीप्+टा। ऐसी स्विति में ऋतुदन्यों की इस संद्रा विदेश पट्+ के जा। सृदु+ई+जा। रहा उस में स्थम पर हैकार के यसदिगई। भीर उस का स्थानियट्माय होने ने यूर्य को उकार है उन का यहादेग है। पटयति । क्षयमति । इन में हर्त्स्तीति तदावष्टे इस प्रथ में ि घीछ पटुल घुकी टिकालोप ६।४। १५५ मे जो हुआ है वह ७ । २ । ११६ से काने में स्थानियत होता है इसे ने पृहि वहीं होती है। ग्रह्मा पर्यो किया-न्यागत्म। श्रक्षिणत्म। इन में मझके श्रनुनाभिक मृका ६१% से लोप सुन्ना तम का तुग्विधि ६ । १। ७१ के प्रति स्वानिवदमाय नहीं है। वरक्तिन् यहण पर्यो है-दूबजानिः । यहां जावा शब्द के जात्व खालार की मान्त निक् मादेश थ । ४ । १३४ होता यह परनिमित्तक नेहीं है श्रात्एव ५

के प्राप्त स्थानियस नहीं होता है। पूर्विथिप ग्रहण वधी क्रिया। हे गी।। की बनादेश एहि हुई वह मंद्रुहिलीप शशहर करने में स्वानिवस नहीं. निचेया। यहां निपूर्वक था घातु मे ३। ३। ८२ में कि प्रत्यय किये पीछे

व्याकार का जी लीप ६।४।६४ में हुणा है यह ४।१।१२२ द्वाज्यात ं रेश्वय बरने में स्थानियत् नहीं शीता है ॥ पृर्द ॥

**६२ चादिगवाले श्रम् में पदान्तावग्रवादि व**र्वविधि कर्त्तरम हों तेर ब ्रिस्टानिवत् महीं होता है। पदास्त विधि में । कान्तः कानि मस्ति । ६। । १११ में जै। सार्वेषातुक की परनिमित्त मान धम छ। नुकाई . हुआ है वह स्वानियत् है। ती पूर्व की आव आर वर्ष माद्ग ही तहीं होते हैं। द्विवंचनविधि में द्वृथ्यत्र । सद्भवत्र । इस में इकार तक अमि की धवादेश हुआ है यदि वह विशामिक्त हो ती धनार की द्वित्यादे पराः- पराःन दिनेयनवरेयनोपस्वरावकी।नुस्तारदीर्घनस्वविधिपुः=वरे स्ति ,तनातृपास्याधनुन् प्- धारप पौ धवेलियो प्रतोषः । वदानस्य दिनेयां च यलोपश स्वरस्य क्वणेरय प्रमुख्यास्य दीर्घस्य ऋग्य वर्ष तै-परास्तेष!— रिययस्य ॥

्षाः-कार्रेशनतोऽषः परान्तावधवादिषु पूर्वविषिषु कर्कटरेवजात्रेशाः श्याः त्र भरति । पदान्तावधविषी-कवी श्याः कानि सन्ति । द्विवेजविषी-दः त्र । सद्भात्र । वरे- श्यामु पाषावरः भवषेत शिषकात् । यत्नोपे-पाषातिः ।

वरण् प्रत्यम के परे क्रमार्देश स्वामित्रत् कहाँ होता है । क्रामु यामात्ररः त विरहाम् । यहां यदात या धातु से वरम् ३ : ० । १३६ प्रत्यव किये पीछे ीय यभी व एका यह करलीय जी स्थानिश्रह है। ती पूर्व काकार का ६ थि। ६४ हेर कांचे। यक्तेव में मामातिः। यहां भी यहमा या पानु स्ट्रिय विथे जी कल्लीय कीर यलीय हुणा है यदि स्थानिवस् हो तो प्राकार का लीप ही लाये । स्टरविश्य में विकारिकः । यहां गुण्यू ३ | १ : ११३ व किये पीखें की दरनिश्चिक श्रहकीय हुआ है बह स्थानियत् ही ती। र ६ १ १ १ १८२ में को द्रत्यव में पूर्व उदाश होता है वह ईकार की न हो। कियम में-शिविद १ वहां शिष् धातु से (स्वादिश्यःश्रम) किये वीचे हिश्य र पृथ्व कीर क्यांच कामें के प्रमार धारिमित्तक की श्मम्का प्रकार । हुचा है दह यदि श्वानियत हो तो नकार के। क्रमुखार ८ । ३ । २४ में हे कीर क्रमुखार केर ८ १४ । १३ में पश्चवर्ष भी न हो । क्रमुखार विषय में ाला । यहां भी शम् के जकार का कोप स्वानियस हो ता अन्दरे न हीने ामुकार म है। दीर्पविषय में प्रतिदीयुना । प्रतिदीयने । यहां प्रतिपूर्वक ना दियु धातु व शहीमा और बहुर्थी के एकत्रवन में मनंद्रा मान प्रस्तीय ध । १३४ किये चीक्षे को उपधा इकार के। इलिय से दीर्घ करते हैं यहां भीर का क्यासिक्युमाव हेर केत की विकास किया में - मस्चित विकास के स्वास्ति का अह पासु है। मु प्रमाप के पर शहर्तकादित २ : ४ : ३१ से परम् आदेश प्रतिमति। हाथ में उपयोक्षीय प्राती प्रानि द । २ | २६ वे कवार का लोग प्रीर-प्रदाहरे और प । ४० में थरव किये वीचे यदि संवधालीय की स्थानिक्ड शाव हो हो मांठ द १४ १ १३) से प्टेर कार्ग्महो । समाना निया शन्यः । समान छमाव देश क्या । बण्धाम् । बहां भ्रम भरवंत्रदी।त्योश इर दानु हे =



दम चित्तोपस्य स्वानिवर्षे उद् म स्वान् । लुक्ति-वश्वीमः पर्वीमः क्रीतः प-वपट्टः । झाहाँदिति उक् तस्वारपर्वपूर्वीत लुक् । लुक्तव्हितलुकीति क्रीपो लुक् अनताङ्गानिव विभीन् बाहरङ्गो लुग् बाप्य इति स्वानिवर्ष्याः पूर्वे न मवर्षेत कृते तु लुक्ति तस्य स्वानिवर्त्त्रभयणः क्रांग इति स्वानिवर्ष्यतिषेण उच्चते । उपाधान्वे करिस्तीयः । अत्र वस्तिगङ्गस्त्रपानुष्विकेश्विक्ते आकारलोपस्य स्वानिवर्षा-वारित्वे यच इति रुद्धार्दकेशन्तरोपरणदिति हो न स्पत्ते ॥ ४७॥

## **७३-द्विर्येचनेऽचि ॥ ५**८ ॥

ं िट्रियेपने ७१ श्रीप ७१ सन् - झारेश । अयः। स्थानियन । स्यानिरहोऽयम्।
१४१०-दिवेपने य द्विवेपनरच द्विवेपन तिस्मन् । न्यं सक्तर्यकरोष यक्तरं ११ शहरू च ।
द मुमार-दिवेपनिर्मिऽरयनाहेशः स्थानियह भयति द्विवेपन यय कर्षयो ।
ह्याद्वियोपन यत्नीयिणिऽरयनाहेशः स्थानियद भयति द्विवेपन यय कर्षयो ।
ह्याद्वियोपन यत्नीयिणिऽरयनाहेशः स्थानिय व्यक्ते स्थानिय प्राप्ता द्विवेपने भयति ।
स्वयानो लीय इत्याकः रालीय कृति तस्य स्थानिय वेने न्याप्या ह द्विवेपने भयति ।
स्वयानो येने न्याया स्थान स्थाने खेने तस्य स्थानिय निर्मेष्त । शिवायोपन स्थानिय स्था

\* 774%

स्वरे-चिकीर्षकः । सवर्णे-शिलिड । अनुस्वारे-शिवन्ति । दीर्ने व्यतिदीयूने । जश्-सम्पर्च में संपीतिरच में । वश्यान्ते हरी चानाः ।

- जस्तुः । जसुः । असन्नमीमदन्त पितरः ॥५७॥ बार-स्वरदीर्घयलीपविधिषु लोपानादेशी न स्वानियत् । चिकीर्पकः ि

शीधन्य श्रादेशः स्थानिवदेवासी मण्ति । पश्चारत्याः । शिर्ध्योः ।

स्थानिवश्वात् स्वरे। भवति दीर्चयलोपा न मवतः ॥ किलुगुपथात्वचद्परनिष्टांसकुरवेषुपसंख्यानम् । का विधि प्रति ? . वत-लवमाच्ये लवयि । तनः किष् । किलोपणिलोपी । उद् च । लाः

के प्रथम पुरुष द्विषधन में शपू के। बलु द्विष्यन ६।१।१० स्वधालीय द सलीय द। २। २६ और धरव द। २। ४० हुआ। अब स्वधालीय 🕠 . ह्रोताम् केा लग्रस्य ६ । ४२ न ह्रो चर्विषय में – लक्षतुः । लहुः ।

लिट के प्रथम पुरुष द्विवचन ग्रीर बहुबचन में श्रद्ध की घरन आदेश . 👊 द्वियंत्रत अन्यासकार्य और शास्त्रिविष् - । ३ | ६० मे पाय हुआ । अब चालोप के स्वानिबद्गाय हा ता सरिच - । ४ । ५४ मे चर्न हो ।

. यहां श्रद् चातु से लुड् प्रथम यहुबचन में श्रद् का पस्तृ श्रादेश मंत्रेपम०२।४।

मूच से च्लिलुक् और गमहम**् ६। ८। ८६ गू**च से उपघालीप इस्रा। पंचालीय की स्वानिवद्भाय ही ती प की वर् क नहीं !! वा-स्वरं दीर्थ यलीय विधियों में लोयक्षय की अजादेश यह स्वानि

नदो । चिकीर्पकः । जिहीर्पकः । यहां विकीर्पश्रीर निहीर्प सदला रू 🛙 तुर्थों ने कर्ता में ग्युल् ३ । १ । १३३ सूत्र ने हुच्चा पीटें € । ४ । ४० मे लीप हुन्ना वह लीपकृप श्रकादेश लिति स्वर करने में स्वानिवत नहीं अतप्त प्रत्यम से पूर्व ही की नदात होता है-तथा की और अनादेश स्यानिकत् ही हेन्ता है। पञ्चाग्रस्थः। यहां क्षणन्त ६। २। २९ सूत्र मे की श्राद्युदात्त स्वानियदुभाव होने से हासा है। गिरवाः। यहा भाव होने में 🖴 । २ । ४७ में दीर्घ न हुआ । बारवेशः । यहां स्रजादेग

चत् होने में ६। १। ६६ यलीय नहीं होता n कि, लुक्, त्रपंचात्व, बह्यसमिद्धांत छीर कुत्य इन विषयीं में स्यानियत् नदी है।सा यह उपसस्यान करना चाहिये। क्रिप् प्रत्यय है विधि उन के प्रति अजादेश स्वानिवत् नहीं होता है-लवमावण्टे लवयति ।

तरकरें।ति तदाचण्डे इत ने विच् किये पीखे क्रिय् हुवा

त्र णितोपस्य स्थानिवररे उद् न स्थात् । ज्ञासि-ध्यावाः पद्वीधिः क्षीतः प-एदः । ब्राह्मिति उद् तरपाध्यपेवृति लुक् । लुक्तदितनुद्रीति द्येषो लुक् । ज्ञादक्षानिष विधीन् ब्राह्मद्रो लग् बाध्य इति पण्डिदेशः पूर्व ग मवर्षतं कृते तु क्षि तस्य स्थानिवरणः व्यापा स्थानिवर्षानिष्य उत्थाने वाधाधान्ते । गरित्यीयः । ब्राह्मवरिक्तान्त्रस्याप्त्रप्तिः उण्कृते स्थाक्ताप्तियस्य स्थानिवर्षान्ति। ।

### **०३-द्विर्घचनेऽचि ॥ ५**८ ॥

०-हिर्बेचने ७११ श्रापि ७१ स्रातुः-सार्देश । सबः। स्थानिबत्। स्यानिदंशोऽयस्। ११०-दिबेचनं च हिर्बेचनस्य द्विबेचनं तस्मिन् । गर्षे सकस्यकरोष एकस्व १। २।६६व । स्यार-दिक्षेचननिमिषेऽच्यत्रादेशः स्थानिबङ् भवति दिवेचन एय बर्सव्ये।

स्था ने प्रश्न नात्र पर स्था कर स्था कर स्था कर प्रश्न पर करे करे । स्था ने प्रश्न पर स्था ने प्रश्न पर स्था ने प्रश्न ने

्तं थ्-दिवंबन का नितित्त कशादि तत्त्व वरे हो तो कशादेश स्थानिवत् हो । विषयही करेंद्य हो तो। काशास्त्रीण, वच्यालेण, विशोप, यम्, वय्, वव्यु, विष्यु, व्याप्त्रीय, व्याप्ति, व्याप्त्रीय, व्याप्ति, व्यापति, व्याप्ति, व्यापति, व्या



७४-ग्रदर्शनं लोपः ॥५९॥

प०-श्रद्दांतम् १। १ लोगः १ । १ । पद्-श्रद्दांतम्-त दर्शतम् । सुषा०-त्रमक्ताद्दांतं तोषसम्म भवति । गीपेरः ।

पचरन् । लंगपदरेशः लोगां व्यंग्वंतीन्येवमादयः ॥५८॥

०५-प्रत्ययस्य लुक्र्रलुगुपः ॥६०॥

प०-मत्त्रपस्य ६ । १ लुक्स्लुनुषः १ । १ सनु० सदर्शनम् ॥ पदा०-कुक्कृतुलुप =नुक्ष्म सनुस्य लुप्य ने

सुषा०- लुक्तुनुष्ठर्धः कृतं व्ह्यपादर्शनं प्रयाकनुक्तुनुष्रादं भवति । पि । जुहोति । पश्चालाः । मत्यवपरेशः कियु-व्यवस्तयः । लुक्तुनुष्पदेशः-क्तिद्विनुष्ठि । जुहोत्यादिभ्याः स्तु। । अनवदे तुष् इत्येषयादेयः ॥इ.८॥

॰६-प्रस्यपलीपे प्रत्ययलक्षराम् ॥६९॥ १०-प्रत्यवतीरे ७ । १ मत्यवलक्षराम् १ । १ ॥

कथ्नमजङ्ग्रलन (निद्यानाम) का स्वत्रांत कोष कथ्यक हो। गीपेरा। गोधाने स्व-मा गद्यार के। (व | १ | १) मुख्ये पृष् किये पोडे ((। १ । १६) के स् तीय होता है। प्रवेषत्त्र । स्वन्धान्य-देश्-रम् । स्वत्रा भी स्वत्रार का ६ । १ । (६ इक्तेष कृता। कोष्यार्थ करते वाले कम्पनाधीक हस्तादि है संध्य

६६-कृष्टाम्बर्ग्य शहरों में किया की स्तरण का खर्गन वह जुद्यमुन्यू एक होना है। इति । यहा मुक्ता दुवर्ग्य होने के १९ १६) में हुया । कुरोनि यहां दुधानु में सर्वो जुरोन र १९ । वहां में मुक्ता । यहां यहां वार्मा यात्वाल गड्य कोकि यहववल में यक्षाल होनाता है कहे वलतद हिस्स्य मितिहत ख्या हार्य का नृत् (कान १४ १ र १) में होना है। हार्य्य प्रस् वर्षी किया-कारतया-वहां स्वत्य सामुद्र की का हिस्स्य के यहे योच में विदित यम् शस्य या नुद्र और सहति में। व्यक्ति कार्य व्यक्ति है १४ । वह होता है यदि यहां सायव्य या नहीं हो तो स्वात्य व्यक्ति मुद्र वो होता है यदि यहां सायव्य विद्या मुक्तिहरू (१९११) मुक्तिहरू है १४ । वह और नुष्य वर्षण हो। इत्या पूर्व स्वादि है १६ १०

हिन्मुबार-इस्पय का लोब हो तो इत्याधान कार्य होना है व क्रांतर किस व्यक्त कवा कोष (रमुखाव ( १५० (८) व होने वर कीर बारुम् वस्त्री क्रमाः निर्मोव होने वर (मुद्दिर १ १४। १) वे बहुवंचा होती है ह वदा २ — प्रस्तानने पे = ध्रम्यस्य सार्वः प्रस्त्यस्य साम् चुरवदायः सङ्ख् सृषा ० - प्रस्त्ययनाये प्रस्त्याधितं कार्यः भवति । स्रामिचित् । श्रद्धाः भिक्षार्यान्योगीय नदाधिना पद्यामा भवति ।

स्यानिवरम्त्रेण सिद्धं नियमार्थमिरम् । मन्ययनस्यापेव म्विन न्तु , लक्षाणे नेन मुद्दपट्टमास्याः-उत्पार्शः स्रन्यमन्त्रयोत गन्दत्वस्याः दीर्योतः । न्ययमहरणं रिप्योतः । न्ययमहरणं रिप्योतः । न्ययमहरणं रिप्याः । न्ययमहरणं त्राच्याः । न्ययमहरणं निष्याः । निष्याः । निष्याः । न्ययमहरणं निष्याः । निष्यः । निष्याः 
## 99-न लूमनाङ्गरय ॥ ६२ ॥

भाष्यकार कहते हैं कि-दूबरा प्राययग्रद्ध वर्षी किया प्रस्यवक्षण सेवे वर्षेक्षण न हो । राय.कुर्व । रेबुलस् । श्वी हित गोहितस् । इन में समावार्ष्य वंभिना विकल्प का नीय हुए पंढि वर्णाच्य छाए छन् चारेश नहीं होते हैं

पा॰-वनावय में अस्यवस्तात् नहीं होता है नेमें-गोहितम् । यहाँ स्ययम्तात् मान गा ग्राव्ह के खोकार का खवारेश नमानालयेतिनी के विभ के खालप में मही होता है न हु। ह प-न । लुमता ३ । १ ब्राह्मस ६ । १ ब्राह्न-मत्मयल्ये । मञ्जयञ्जनातुम् ।

पदा॰-लुपना=लुवियतेऽस्मिनसौ लुपास्तेन ।

सृषा - ल्याता मत्यपानाचे यद् इतं तस्य पत्मत्य यता वार्ण कार्य तम भवति । ाः । मृष्टः । जुद्दतः । एषु पञ्चणिल्वास्ताः लुत्तयारङ्गस्य बुद्धिगुणीन भवतः । स्तिति किम्-कार्यते । अङ्गस्यति किम्-पञ्च । सत्त । अत्र जन्मलोल्वेकि क्र-वि पद्संद्रायां कृतत्यां नलोपः ॥

मा०--- उत्तरपदस्य भाषदादिविधी । परमवाधा । धरमवाये । धपदाविधिधां-

नि रिम्-द्रियसेषी । द्रिपमेषः ।

प॰--शिवरेषारच यलीयांसी भवन्ति । स्यन्तस्यति ॥ ६२ ॥

80-नुवान् शब्द से प्रत्यय का कीय होनेयर जो खत्न टम का जो प्रत्य-तथय कार्य वह वहाँ होता है। गर्गाः । स्टाः गुहुतः । बन में सुवान् सुक् ! शस्द्रों से यम् फीर् शप्का लुक् (२ । ४ । ६४ ॥ २ । ४ । ७२ ) से शपर (२ । ४ | ६५) से किये चीके प्रत्यमलत्तक क्षम की यहि कीर गूल नहीं होते । समतायहत क्यों किया-कार्यते । यहां विकस्त क्यातु मे कर्म में एक किये कि है। हा प्रश् से विष् लीप होने पर भी यदि होती है। प्रमूस पहल तों किया-पत्रवासा । इस में सस् कीर धन्का लुक् (धारा २३) से थे पौथे दारा असे प्रातिपद्कारत म का लीव होता है।

तार--- प्रादिविधि की की इ तत्तरपद की पदायपदेश कार्य करना की और बामु शब्द में प्रस्पंत का कीय ही तो प्रत्ययलस्य न ही। परमवावर | प-रवाचे । यहां समामानार्विलेंगी विभन्ति का आग्रम कर ( चीः कुः दाराइ० ) च से पुरव माम है वह मत्ययलता केम होने से नहीं होता है। अपदादिवि-ब्राइस वर्षे किया-द्विसेनी। द्विका । यहां निक्धातु के सकार के सूहीप ( प्रकृतिक ) प्राप्त है कह का निषेध बारपदाचीः मूत्र वे ही काता है पर्कार ा निषेश पदादिविधि है इस में प्रत्यवलस्य कार्य का निषेश महीं होता इस अस्वयलका मान समावानावै लिंगी विभक्ति में दिय में मूदी में की वह बंधा है।

घ०-घर नित्य और क्षमारकृष्ठ भी प्रतियेश सम्बाम् होते हैं । स्वतस्पति । हां स्याद् पातु वे कृद् बकार में (स्वरतित्र । २ । ६४) मूब वे विवस्पवरि वट् प्राप्त और (त प्रदेश्याः काराप्रत) सूच व चारमीवर में ब्रह्मिवेच माम है क्रम में व द्विकत्व क्षमाञ्च भीर बद्दिविष बहिरङ्ग है को चलारङ्ग कार्य करने में बहिरङ्ग स्विष्ठ कामा जाय शीपरक्षपद में भी बद्दिवक्य टीमा बाहिये परम् प्रतिय कावाम् होने से प्रद्विकमण को बाध कर निरेध होजाता है स दर स

## ण्य-ग्राचीन्त्यादि हि ॥ ६३ fi

पः—श्रचः ६ । १ अन्त्यादि १ । १ ॥

पदा-श्रवः=निद्धारसो पत्नी-जातावैकवचनम्। श्रन्तादि = ऽन्तः-यन्त प्रादिर्यस्य तत् ।

स्पार - श्रचामाध्ये अस्यो चेर्डच् तद्रदिश्युक्षं दिमंत्रं महीः .पचेते। स्रत्राम्शस्द्षिसंतकः । टिपदश्यः-टित स्रात्मनेपद्यां टेरे रहे.. ए

## **०९–ग्रा**लीन्त्यात्पर्व उपघा ॥ ६१ ॥

ా पदा०--- यग्त्यात्=यन्ते मबोऽन्त्यस्तस्यात् । संक्षासूत्रम् ।

र् नेम्प्र- यात्वादलः पूर्वे उत् उपधासंहो भवति । भेता। बीदा।

किम्-सिष्टः । समुदायात्पूर्वस्य मा भूव । परिश्ननानर्थकेऽलो . विकारे । देहि । धींद । धानभ्यासविकारे किम्-विभर्षि । उपधानदेश खपचाया इत्येवमादयः ॥ ६४ ॥

## ८०-तस्मिन्निति निर्दिष्ठे पूर्वस्य ॥ ६५ ॥ :

७८-प्रवा कि मध्य में खात्य अस् तदादि शहरु प टिनं चक ही। वहते यहाँ दिनः > (३|४।८९) मूच मे लट्के आदेश आत्मनेपदी के दि के द्योता है। टिप्रदेश दिन । दत्यादिई ॥६३॥

< ९−७ कस्य में जो पूर्वे अन् यह उपचानंचक हो । भैता। बीहां! र भीर युष्धानु के बारव दृष्मे पूर्वं हु म की नवधार्मना हो कर (पुगर्लें भ द्रवधा का गुवादेश होता है। अलग्रहण क्यो किया-शिहः। यहाँ के बलस्य कान् ममुदाय की उपधानंका न हो।

पा-जन्मानविकार को छोड़ के अन्धेक में बनीरश्यविधि नहीं हं दिहि। धेरि । यदां लोड् नकार में दा था थातु के अध्यान का लीप त का देशहर ) मूत्र से कहा अध्याम के अना की नहीं होना अध्यान होता है। बन्दान द्वित का पूर्व मार्ग होता है बंह अनुपैक है। कार वर्षी कहा-विभिन्ति। सहा-मृत्रासित्। से छश्यात के सन्दृति (होता है। त्रवधानदेश ( बत्तवव)) ब्रह्मादि हैं न हंप्र 🛭 दर-प्रत्रवर्षे निर्देश हो तो वूर्व ही की कार्य होता है त\ के - कारहिन दे।। मृह्युव । मन्दरेगत । द्विमेलन । मध्यास । इन संक्री है

- नविषयं ७ । १ । इति छा । निर्द्धि ७ । १ वृष्टेय ६ । १ ॥
१०-निरदेनि काक्षितिंतुं सदिस्य । विस्मापाम्यम् ।
१०-निरदेनि काक्षितिंतुं सदिस्य । विस्मापाम्यम् ।
१०-निर्देशसम्बद्धिः वृष्टिवे कार्य भवी । यदस्य नवि व्यवहित्स्य ।
सद्भाग । पप्तान्तर्यक्षित्रम् । निर्देशसम्बद्धिः नविष्ट्यसम्बद्धाः ।
१० निर्देशसम्बद्धाः विस्पर्धम् । निर्देशसम्बद्धाः मान्यस्य ।
१० सा ध्या । भविष्ठी । सरिष्टाः । इति भव्यम् ॥ ६० ॥

१०-उपयानिर्वेशे पर्श्वामिरेशो पत्नीयान्। भूपात ॥ ६४ ॥ ६२-सरमादिन्युक्तरस्य ॥ ६६ ॥

०-सामान् अ ११ इति झार दानरस्य स् ११ छानु०-सिर्ट्ड व्यवस्थिता वन् म मान-समायरितिर्द्ड परस्पेव दार्य भवति । मृत्येय सार्थ स्वतीतिरद । । सातरियम् छान्ने पर्यात । तिस्त्रति । इति विद्याती भवति । प्-सम् सम्बद्ध स्वाप्ते । । एइ ॥

६२-स्थं रापं भारदश्याभारदशंद्वा ॥ (० ॥

होकर क्रमांबक के श्रुको दिल्ल हुए श्रीके (क्रमांकरहर र १४६६) हे हु होता है। एक्सोर्क्स्स्य स्थार की क्रम्य (क्रांक्ट्रिट ८८८ करो -कोक्सहक रहक में काल एकार की व्यवहारीका है।

हिन्दी वर्षिति हिन्दी भी कर ही की कार्य हो सा पूर्व की भास करणान सामें हा (में पूर्व करात रहा देश में हिन्दानहरूप में क्रिकेट हि प्रकार के हो कर्य हैसा की परवर स्कार है। सो देश पर्यात करी तिरहतिहा कुस के स्वतिकास और हा साना को को कर्य हुए सामें होता है। वहारी हवाद करात सी होता करी। करने के प्राथम में काइ कास किस सा सा तिमान करा करा होगा है साम संज्ञामञ्ज्ञम् ॥

स्वार — इह शास्त्रे शब्दशास्त्रसंक्षामित्रं शब्दस्य स्रं हर्षं संक्षामित्रं । बाह्योभैः । क्षानेदेक् । धारनेयः । राजश्वसुरायत् । राजःयः । यास्त्रं न दक् । भूपालादिस्यो न यत् । अशब्दश्वा क्षम् — उपसर्षे पो किः। स्वरूपवृद्धां न भवति ।

६१० — समदिरोगाणां इसाययेष् । प्लास्ययोगी ॥ तिः व च स्वाययंम् । चाचदिरोगाणां स्वस्यस्य च । स्वे पुषः । स्वयोगं पुष्यितं पम् । पनपोपम् । विद्यापोपम् । श्वायोगं वा पुष्यितं । तिः विद्यापोपम् । समाराजामनुष्यपूर्वा । इससमम् । प्रेष्यसमम् । तस्य तिहितः । भवति । राजसमा । पुष्पमिससमा । कित्तदिरोगाणां च मतस्याप्ययंषु । सस्यस्मान् इन्ति । मात्स्यकः । राष्ट्रिकः । राष्ट्रिकः । राष्ट्रिकः ।

(शहर लार शंत्रामे याला) अर्थे नहीं व कोरे अपने हैं। इन इह सहै शहर शहर सहार्थ्य कहा है और राज्यश्च अाक्ष १९० राजन आदि श्चारत्व कहा है वह तद्यैयायक पायकादिकों से हक और भूयालादिकों सहो । अशहर केंद्रायहण वर्षों है-हपनों यो। किः। ब्रासिट् श्रे नहीं होता है।

बाउ-य्तारार्थ सिब्दिंग करता बाहिय तिम में सिट्टिनेयों का यहम विभाग यहमान जुन में यूसम देना यहमा चाहिय और वहां सू को बामनी बाहिये इन्हेंबा में तिहिनेयों ( युस्विनेयों) का सहस के स्मा के कैंये रुक्तमधी प्रमू : फताय्योधाः । यहां इन्हेंय दहस में यूस शहर का नहीं हीता है । कारार्थ विविद्धान दमा बाहिय किस में यूप्य प्रमूच की यह मचा महिनेयों का प्रमुख है। भेमें नक्षेत्र युप्य : कार्याये युव्यति । यहाँवा देवोचे प्रमुख्य नहीं बाहर है। भेमें नक्षेत्र यहां यहां से स्वितिहरेंश ' बाहिये कि में द्वांयवस्त हो का यहस हो। विदेश कार्याय विविद्धां कार्याह से

य यथीत् वार्यवारी वृत्ती में जो जान्य सामे हैं दम के स्थापना सहस्र है है दन के कर्ष के बाधी जीर जन्मी का सहस्र नहीं हुआ है स्

२६ भवात—मानान हरित मेनिका । गराचामनम् । १ । १ ॥ व्याचिकस्य प्यांग्यवचनस्पीट्यते—मीनान् इति मेनिकः। इति भाष्यम् ॥६०

८३-प्रग्रादित्सवर्णस्य चामत्ययः ॥६८॥ १०-मणुदित् १११। सवर्णस्य ६ । १ च मा०। ममत्ययः । १ । १ मनु०-पान्न मत्ययः ।

पश्चापनम् । इर०-अस्पृदित्=बर्ण्य रुदिय । ए-बरपर्थे । धनत्ययः=मतीयन इति प्र-

ेण भलपः। सत्रा>- मनत्यपोऽणुदित्तानएंस्य वंता भनति स्वस्य रूपस्य च । याद्रगुणः-त्रोतः। अस्य स्त्री—शुक्लोभवति पामिनी । वृदितः—पुरू । पीम्कुः।

ादिषु वर्गमञ्जूषे भवित् । अवत्ययः किस् विकीषुः । सावयर्गनेत्यम स्त्यप्टाः क्रा भी मेरे राजसभा। यहां क्रवसहस्र नहीं होता तथा। पुरवित्रक्षा । इस रा

क्ष्याच्यां व्याच्या का पहल गर्दा होता है। मरस्याद्युपे क्रिलिट्स करमा बाहिन हत से तहिरीय और सहस्य का पटण हो। जैसे पतिसस्यपुरास् हिता। ्रिरवक्ता । यह स्वचहन हे होता है । ऐसे ही तक्कियद्व हे शाहरिकः। ारियकः। यह स्वयद्वत छे होता है। ऐसे हो तक्कियेवपद्व छे। शासरिकः। वृद्धिकः। इत्यादि हो। पर्यायवाषको का प्रदेश कहीं होता इस से-स्रीतकान्न भूति । स्निनियानुहति । इत्यादि सेतहिन नहीं होता है। यह यहा होना

भार-भारतकार कटते हैं कि इस एक प्रयावन्त्र का घटण इस है - की. त्र दक्ति भैनिका» ॥ ६० ॥

द्द-न मतीत किया (म विधान किया) नाय वह सन् योर कदिन क विचा होता है जीर जनमें रूप की भी भवा होता है। कह- काह उल: 1 कबर्स त्रम् के वरे मुख बरता दिशे । गृहीयः । यहां भी होता है । जीन-सरम करी । के परे खबार को हंशह बरता है बेसे-शुक्री- भवति याविको । यहा सी हि की ईकार होता है। वहित कुटू हत्यादि में बदित होने से बाँदहरू है। स्वत्यववदक बर्धी किया । बिकार्देः । यहां द्विष क महा होता है । भाव में इस मकार (क) घटा। ह भेदी की लंघा है इत्यादि सर बिदय

o- विधीयमान वर्ष में बयलीं का घटत नहीं होता है। क्यादान् । बादात इ। ४ : हुं (६ लूम से की सामारितधान विवा की हुन्य समार

प०-भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न । ज्यायान् । सः ॥ ६२ ॥

. दश-तपरस्तत्कालस्य ॥६<sup>६</sup>॥

प०-तपरः १ । १ तत्कालस्य ६ । १ चनुः स्वम् ।

पद्रा०-तपरा=तः परो यस्मास्त तात्परोऽथवा तत्कालस्य=स एवः

मत् । इत् । उत् । इति पर्याणां पर्याणां संज्ञा । लीदोवं द्वार्यमानः प्रज्ञेः । तस्कालस्येति किम्-सद्यापिः । मालाभिः ॥ ६६ ॥ व्यतिस्फोटस्त्राच्दानां स्वतिस्त खल् लस्पते ।

ध्यनिस्पोटस्तुर्ध्दानां ध्वनिस्तु सलु लच्पते । अस्तिक्ष्यस्य केपाचि-दुभपं तस्थपावतः ॥१॥

द्य-प्रादिस्त्येन सहेता ॥००॥

प०-व्यादिः १ । १ व्यन्तिन ३ । १ सद्द घ० । इता ३ । ९ । पदा०-व्यन्त्येन=व्यन्त्ये भवो वर्णोऽन्त्यस्तेन । सह-सदार्षे । ५ संशस्युम् ।

सूत्रा०-धन्त्यनेत्रसङ्केन सहोबार्य्यमास धादिर्ध्यपतितानां स्वर भवति । द्यस् । द्वत् । सुप् । तिरु । इत्यादि । अन्त्येनेति कि टाटकारेस में पूर्व ॥७०॥

टी करते सम्बद्धिम्हण से दीर्घका महण हो लाता ।। पर ि नवर्षं का महण न होना जताने के लिये आकार कहा है। सः ५१२। १०२ से अकारविधान किया मा साकार नहीं होता है॥ ६०॥

- १९ - तपर अपने समान मने की और अपनी सेचा होता है। १ अत्। इत्। दत्। ये एकमात्रिक दः २ व्यक्तियों की संचा है अप उदान । इस्य अनुदात्तं। इस्यस्परित । इस्य उदानां अनुनातिक । इस्य अनुनातिक । इस्यस्परित अनुनातिक । ऐने ही दीर्प मृत के भी दः

हैं। प्रतपुत्र एक २ के खटाई र भेट कई जाते हैं। यूल्य हैं। शंका है जूदी पैतारों है इस में खः सेंद्र क्यून हैं। यूली। प्रती रेंद्र (वंदर्श) में चकार में यूरे भिल्लों ऐसु होता है, ....

्रि साकानिः। यहां काकार में घरे नहीं होता है ब इंट्य ८५-वारत्य इत्योक्षक के नाय प्रवासक किया जाता को कादिक्ष सह व वर्षों की जीर अपनी मंद्रा होता है। केने स व नुस्कृष के अञ्चन्

### द६-चेन विधिस्तद्न्तर्य ॥ ०१ ॥

ः-येन । ३ १ १ विधिः १ । १ तदन्तस्य ६ । १ प्रापुः स्वस् । १इ१०-धेन-विशेषणेत । येनेति करणे तृतीया छ । विधिः-विधीयतेऽसी । भनः किः ( ३ । ३ । ६२ ) मत्ययः । तदन्तस्य-तद्दिगेषण्ययते यस्य स रतस्थातमान्तस्येति यावत् संक्षासुष्युम् ।

मा०-चेन विशेष्णेन विभिविधीयने तत्तद्गतस्य मंत्रा भवनि स्वस्य च -एरच्-मदाः । श्रयः । श्रयोः यत्र-चेयम् । लेयम् ।

्वित्वारा व्ययं । व्यतं प्रचुत्व्यम् । व्यत् म् । व्यत् त् । व्यत्यत्यत् । व्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य

स मारिक करों की रोचा है ऐंग्रेडी चक् । हम् । मुज् । मिट्र । हम्या दि कारी ।
तेन यह कोरें घटक विधान पुद्र न यह हा विभक्ति के टकार से स ही न्यटक हैं
द्वान कमुद्राय की विधि विधान किया लाग वह चाय ही है चक्ति में के वन कमुद्राय की विधि विधान किया लाग वह चाय ही है चक्ति में के वन कमुद्राय की विदे चयानी केवा होता है। किया । एत्यु (३ । ३ । ४६)
(ए ) क्वा विधेदन के च्वा रेच्य विधान किया लाग है नह चायाना कर्त्य ।
य (त) एत्यादि की च्वा रेच्य (१) रूट च्य प्रते व्यव की भी क्या होता है।
य प्राया । ऐंग्रेडी न्याचीयाधि में मित्रेच प्रवास व्यव्हित केवा है कि हित्य होता है।
याद को के साथ चाम का मार्ग्य होता होते हैं। वस्त्रिया । हित्य होता है।
या प्राया मर्गा होता है। वादा प्रसा ह क्या क्या है।
विधान क्या करी होता है। वादा प्रसा । इत्त्र क्या है। वस्त्र होता है।
विधान हिता है। करी होता है। वस्त्र प्रता व्यवस्था है। वस्त्र होता करिय होता है।
विधान होता करी होता है। वस्त्र प्रता है किया च्या वस्त्र होता है।
विधान होता है। वस्त्र विभाव होता है। वस्त्र हम् स्था होता है।

देनित च वहे प्या युर्तीया । कार्यन चारवाय विधिनेवति । वृत्तिभाष्टम् युर्वेति । विधिन्नाद्रः वर्षमाधमी येन वरलेनवाये विधीर्दतं च ताद्रवरदृष्टाच हेन्यवै। तेन विशेवदेन विशेष्यय सर्माविधिनेवति सावयः। वृक्षेत्रपर्यः स्पर्वे विधीयप्यायमिष्टामासद्रमविधेत्यायः। वृति भैपटा व्रै

.605

परि०-पदाङ्गाधिकारे तस्य तदुत्तरपदस्य च ॥ १ ॥ इप्रकृतितं रि. एवं पकेष्टकचितं चिन्वीत । महान् । परममहान् ॥ तदेकदेशस्तर्ग्रहणेन स्वते। वृचकैः । नीचकैः ॥ व्यपदेशिवदृषावीऽमातिपदिकेन ॥॥ वार्षिकमुत्रकः क्षाधिकारे तस्य तर्नतस्य च ४ इप्रकचितं चिन्वीतः पक्षेष्ठकचिनं चिन्वीतः। परमर्गहान् । मत्यपग्रहेणे चापवान्याः ७१७ हपचीणः । चान्यंकेन च तटन्त्विधि प्रयोजयन्ति ६ राष्ट्रा । साम्ना । दएडी । बाग्मी।

यहा उगित् भवत् शब्दमे ४०१०६ से जीव् प्रत्ययके विधानमें प्रतिपेध नहीं ै है। बरोपहरा नीन-म से इज् होता है वैने। दातिः मासिः । महां भी इज्होत \_\_ परि:-पदाधिकार अर्थात उत्तरपद के अधिकार में और अहापिशा जिस के आमप कार्य कहा हो उस का थीर वह जिस के अना में हैं र्यहर्ण होता है जैसे । बृष्टकथितं चिन्धीत । यहा बृष्टदे (६ । ३ । ६१ / स इप्टका धान्द की हुसादिश होता है । ऐसे-प्रवेटकवितं विच्यीत । प्रवेष्टका शहद की हुम्यादेश हीता है। महान् । यहां (साला ६ । ४ । .. ट्या का दीय होता है। हैने परममहान । यहा भी होता है है

२- दम का एक देश हका छंश दर्भा के दहल में बहुत किया काता उच्चे । उच्चकि । यहा उच्चे क्रमाय के शाम क्रकच् का ग्रह्म होते से व

के समान टरपरी: की भी जलाय मंचा होती है ॥

े हे-व्यवद्शियद्भाव प्रातिपद्कि के काच नहीं होता है । वार्तिकम् बदा को क्यान्त में ( ऋतृत प्र । २ । ६० ) दक् प्रत्यय वटा है वह सेवल शहर में व्यपदेशिक्डाव मान है महीं होता ॥

अ पदाधिकार श्रीर क्षत्राधिकार में जिन के नग्दर्श में कार्य कहा हो और बद जिन के कल में हो दोनों का यहन होता है। इप्टक्षित ि की

यहा दिल ग्रहर के वरे इष्टका शहर का हुन्य ( इप्टर ६ । ३ । (४ ) में क्षेता बैंस-पहें दृष्टियों विन्यीत । यहां भी दोना है । सहामू । ऐसे दृष्टां (काला ह । १०) दीपाँद्य दीता है वैन-परमग्दान् । यहां भी दीये होता है । ४-प्रत्यय ग्रहत मूत्र में पशुस्यना में तर्म विधि म हो । हुवतीतां। ( १६१० ६ । ६ १ ) रहात्यां इन प्रकारल के तहल विधि में होने से

ਵੇਂ (ਜ਼) ਵੇਂ। (ਸ਼) ਸਈ ਦੀ ਜ਼ਾਇ = ६-धन् दन् धन् मन् ये जिन मुद्री में घटण किये हैं से कर्रवान !

'यार्वेख होती में सहरत विधि हा मधीलन हेते हैं। हाछा । यहां (हा। १९१४) में सर्वेशन् यात् खें बहार का शोध होता मेंथे ही नाता। हैं से जनवें कम् के सहार का शोध होता है। हश्ही यहां सर्वेशन्

रोताः। सुरुषमं । सुष्रथियः॥ यस्मिन् विभित्तदादात्रल्यस्यो व्याधियः । भुवः॥

ं द॰-वृद्धिर्यस्याचामादिस्तदृतृदुम् ॥०२॥

प०-हद्धिः १ । १ यस्य ६ । १ अपचाम् ६ । ३ व्यादिः १ । १ तत् १ । १ (म् १ । १ अन्०-रुपम् ॥ संक्षममुख्यः ॥

पदा०-यस्य=स्यपदेशाय । रूपम्=स्यश्य ॥

स्वा०-याय स्वर्याचीमध्यमादिई दिस्तहरुद्धगतं भवति । शालीयः । नीयः । गार्गीयाः । यभसीयाः । मादिरिति किम्-समाससयने भवः सामा-

नयनः ॥

त के। होचं (इतर ६। ६। १३) होता है। ऐमें ही बामी। यहां प्रिम् स्वतंत्रेत एक्ट्रेस इत्तुको भी दोंसे होता है। गुप्याः प्रकां बतुत्र रूपमत्त्रेत बता के। होचं (स्वतः ६। ६। १६) हो होता है कि मुत्राः (हां भी कातन् स्वतंत्रे क्लेड्रा अन् के। हेना दीर्घाइंग होता है। दुक्यों। यहां स्पेशन् स्वतंत्रे इत्तेष्ट्रा अन् के। हेना दीर्घाइंग होता है। दुक्यों। यहां स्वतंत्रे

न का लेकर मकरत मुश्रमित शब्द से कीप् का निषेध होता है।

5 - सल्पुरुष शास्त्र में जिस सल् केयरे विधि कटा टो बट्ट जिस के खादि टो उस के परे क्रिपि जानना काहिये। शिष्ठः । गुकः। यहां सजादि प्रत्यय रैमानि ६।४। ०० से इपम् उतस् होते हैं ■

८७- जिस रुप के क्यों में जादि ज्यू यहि श्रीक टी बह रहे क्षेत्रक होता है। तसीयः । इत्यादि में रुद्ध श्रीका टीने से (४१२) दे इस्प्रस्थ दोता । जादि घटण पर्यो किया---गणानवयनः । यहां कार्यम् युद्धि स टीने से

हु चंद्रा नहीं होती है इस में क इत्यय नहीं होता खल् होजाता है है साठ-मामवारक की शृहुनंत्रा विकल्प में कहनी चाहिये । देवदक्तीयाः ।

बिद्ताः । महां पालिक वृह संबा होने से वृह संबा म्युक्त व प्रत्यप विकल्प

हिता है दूधरे पत में बहुवर्ष चयु स्त्यव होजाता है त बाठ-शोत्रात से बहमस्त का प्रत्यव अर्थात की बिना क्रमांत के स्त्यव शिता हो वह होता है वह बहमा काहिये। बोहमपाणिनीयाः । पुतरीहीयाः ।

ाता हो वह हाता हम्पर वहना चाहया फाइन पार्थनायाः । पुत्रशहासार १व में विना समाव पाणिति चीडि इन की फादि यद्वि की देखि यह नंधी होने में की खप्रसाम प्राप्त है वह समाव में भी होता देव वा नामध्येपस्य । देवदत्तीयाः । देवदत्ताः ॥ भारत्याः भ्रम्भवतीति वक्तव्यम् । श्रोदनभणानः वाणिनिः अधेदनभणिनिः तस्मे अद्भवपणिनीयाः । पृतप्यानिः विद्राष्ट्रियाः वर्षेषे श्रोदाः पृतपीयाः । पृतप्यानीः वीदिः पृतपीयः तस्मे श्रीताः पृतपीयाः विद्राप्तिः वर्षेषे श्रीताः पृतपीयाः वर्षेषे अस्ति स्वार्थास्य श्रीत्राः स्वार्थः । स्वार्थः वर्षेष्ठाः स्वार्थः । प्रदेशस्वार्थः । वर्षेष्ठाः स्वार्थः । प्रदेशस्वार्थः । वर्षेष्ठाः स्वार्थः । वर्षेष्ठाः स्वार्थः । वर्षेष्ठाः स्वार्थः । वर्षेष्ठाः स्वार्थः । वर्षेष्ठाः । वर्ष्ठाः । वर्षेष्ठाः । वर्षेष्ठा

८८-त्यदादीनि च**ं॥ ७३** ॥

पंo-त्यद्रादीनि १ । ३ च घ्यत्र । श्रुनुः रुपम् । रृद्धम् ॥ संग्रीगुष्णः पदरः=त्यदृष्णादर्वपां नानि । प्रानुकरःणन्यात् रयद्रादिकार्ये न मत्रति । . रुपम् । रृद्धम् । ध्रान्योभप।णि रृद्धानीति वचनविपरिणामः ॥

सन्नाव-स्यदादीनि सञ्दरपाणि दृद्धगतानि मयन्ति । त्यदीयः । ५००

मदीयः । इत्यादि 🕫

८९--एङ् प्राचां देशे ॥ ४४ ॥

पः – एट् १ । १ शाचाम् ६ । ३ देशे ७ । १ झनुः – रुपम् । सस्पः। चाम् । आदिः । सद् । ट्रम् ॥ संज्ञामुप्रम् ॥

पदः - देशे देशामियाने । स्पर्मे स्पर्देशि ॥

गुजर अस्पादिमें पश्च रूपस्यादिस्ड तहुबुद्धगंद्रं भवति। सिर् गं नहींयाः। भाजकृदोयाः। यदाकिम् आहिन्यत्रम् । याचा किम् निप् बाहीस्त्रामस्त्रत्र मया देवद्काः। दशहानकिम् गोमस्या भवा सन्स्या गाँगताः

इति प्रथमाध्यायम्य प्रथमः पादः ॥

क - २००० कार्यानिष्ट कार्यकार हरितकाल ग्रह्म की खेल्लिके हैं। जेव्हाकार्या । इरारतकाता । यहायुन्मधात हीते में खाग्रयय होता है कबर व

s= त्यद्।दि शवद्वप चहुम्म च होते हैं । त्यदीयः व द्रायादि में चहु

होते हैं है (४ १ व ) दूर्य प्रतास है। स्पर्धायः है इत्यादि में सुनु

दर-प्राप्तेम के बहुने में जिल कर के क्यों में कादि अब गुण् हो कह र क्य होगा है। एकीएवन, तीनहूं, भीनवट । इनकी एनुकेश होने ने क्या ह होना है। एड् एट्ल वर्षी हिया-काहिण्डाक्य । इन की यहने मान सीमें अपना नहीं होगा। प्राथान्य एटल वर्षी किया-देवहन नाम वाहील दात हैनी कर में प्राप्त कर वहां की हो हमें देवहन कहने हैं देता प्रश्य करी हैनी अपने एक देता में मानित है दन में ती हो हमें गीनन वहने हैं। उनक हो में कुर्वेक्ष न होने में का मानव नहीं होना कब्य नुस्तव हो काता है।

शस्त्रामुगासम्बद्धः ११४ त ९०-माह्युटादिभ्योऽिमान्हिस् ॥१।२।१ प० -- मास्त्रहादिश्यः ४ । ३ स्महितात् ११२ दित् १११ वानिहेसीऽधम् । £į, - t वदार-गाहबुहादियाः वुरुमादियेषां ते गाहल बुहाद्यम नेत्याः गाहि पदार-पार्युडाद्रव्याद्रव्यान्युटमाद्रवया त वार्यु बुटाद्रवय करवार गारि बीटो माहरुदेशस्ववरणम् । मान्यित्-ब्बराय्य श्री क्यो द्रय्य कर्यातः स्ती कार स दिलात न दिलात सादिलात । हित्व ह इत पहल । मुद्र-गाराहेरात् बुटाहिश्यथ परा निवाणिकृषिमः मन्ययो हिट्ट पनति । वारमाण्डि । कारमाणिनाम् । कारमाणिका। बुटिना । बुटिना । व्यक्तिमानिकम्-९९-विज इट्॥२॥ पर-बिमः ४। १ हर् १। १ मनुः हिन् ॥ ६२-विभाषीयाः ॥ ३॥

म्०-चित्रः परस्टादिमायया हिङ्गब्द्याचितः चिहिनिता चहितितुम् । इर्हात —व्हेत्रनम् । प०—विभाषा १।१ जलाँ। ४।१ चमु० इट्। टिल् ॥ द-नाह्णादेश बीर बुट बादि पानुकों से यरे को सिन्तित् से मिन्ना रुख त्वन होता है । अध्याति । इत्यादि से इक् केश्यान में हुए गाहा देश से देश हिश्व होने से हंकार (६ । ४। ६६) सादिकार होते हैं। कुटितार में हिश्व होने से लघुत्रपुष (013 1 दर्द) से नहीं होता है। जन्यत म १६१व हरा व विदेश वर्ष किष्ठमु के वर्र समूचपुर होता है व म् पातु छ परे बहादि मस्तव हित्तवत् होता है । क्टूबिजिता । बरामदि होत्र से अर्थेत्वरोध में हैं ता । इद्रें तांत्र करों, क्षिता करेंद्रेताव्या । हरताते य की दिश्व मही हीता हक है तुल निवेध भी मही हीता है। कर्ता । कर्णविता । इस में वातिक रिष्य होंसे है एक एस में वसक हिं। हुनरे यहां में युव (७।६।८४) हो वाहा है। इस यहव । कहंबतम् । वहा क्रान्त्रहरूपुर का हिन्द म होते से गुराहेश है। इटाहिल्लमस्ति । विविध्यम् । विविध्यम् । अग्रेशित त्व

्कुटराद्यवस्ताः असीति वर्षुदासामामामविष्यवस्त्रास्य । मनसात

```
ÉŻ
                         ग्रदान्शामनम् । १ । ५ त
    स्-- कर्णु स्रस्येतस्मादिहादि भन्त्ययो विभाषः हित्रद्भवति । कर्णु विका
कर्णविता । इदिति किम् - कर्णवनम् । मोर्णवनीयम् ॥
                   <३-सार्वधात्कमपित् ॥१॥
     प॰-सार्वपानम् १ । १ अपित् १ । २ अनुः-दित् ॥
     पदा०-ऋषित्=प् इत् यस्य स षितु । न षितु ऋषित् ॥
     मु - अपितमार्वधात्कं दिवश्हमयति । सुनवः । धनुनः । सार्वधातुकं स्थि
क्या । हर्ष । अपिन रिम्-चिनोति ॥४॥
                  <४-छसंयोगािरलटकित् ॥५॥
    पः-कसमेपोगात् ४ । १ लिट् १ । १ कित्। १ । १ कानुः - व्यक्ति। म
विदेशीयम् ॥
    स्क-असंयोगान्परोऽपि निद् हिद्दादुमयति । विभिद्दतः । विभिद्दाः हि
ब्दर् । जिल्हा । असंयोगादिति किम् गनस्यतुः । अपित् किम्-विमेदिय । निर्
इम्-पेशः
       श्वरूपपेश्या निष्टः किस्यं गुलान : बंधियनिपेधेन । बहुते ॥४॥
लान है । बोर्यवर्गावम् । यहां भी कन प नवय के यहें हिन्त स हीते
क्स का क्लिय मही दीता है।
    रप्रन्छविन्द्रार्थेषानकष्टिन्द्रम् होता है। बुन्त
a.चा.तक क्षेत्र द्विष्य होते से शामुक्ता गुनादेश (व.) ३०८४ में मार्ग
बारकारणक रहण करी किया-कार्य र हर्मी र सुन में रूप था।
नरा द्वाना है। स्वित् ग्रहस् स्वी किया-सिनीति । यहा ।
डिज्य नहीं होता है 4 % क
    र्य-अवदीय संवर अधिमृश्वित्र क्रिम्म हीता है।
ें हिंदी देर किएक दोने से दुल कहा हाता । अभैयोग ।
        यहर मेंदीन में बरे किए हा किएन में होने में
  ६ । इ. ६ इ.४ ) में मही हाला । अधिम राहम वर्षी "
        ें दिल्क नहीं होता है। किंद् गृहस बंध
         हिंदू स्थानुसार संस्था संया । विकासिय सार्थ
       क्षेत्रक्षा क्ष्युद्धाः हस्य ५८० हिन्तः ।
      pag pa è difaziada a luc
```

#### ८५-इन्धिभयतिभ्यां च ॥६॥

पश्-इन्यिभवतिभ्याम् ४ । २ च । अनु० लिट्। तित् । पदार-इन्धिभवतिस्याम्=इन्धिश भवतिश तान्याम् ।

स्-इन्जियवनिष्यां परो लिट्किइवह्मवति । समीपे द्रवृहन्तमम् । पुत्रईचे

पर्रेष्टः । सभूतः । सभूतनुः । सभुपुः ।

इन्पेः संयोगार्थं प्रदेशं भवतेः विदर्शम् । आयं योगः शक्योऽवक्तुम् । कथम् । वेरतन्द्राविषयश्याद्रभुवं। पुत्रो नित्यत्याणाभ्यां लिटः सिद्रचनानर्धवेषम् । इनि । स्टम् ॥६॥

### <६-मृहमृदगुचकुपक्रिशयद्यसःस्त्वा ॥४॥

प०-पृद्वसृदगुधकुषत्रिश्यद्वसाः ४ । १ वस्तः १ । १ वस्तु । विज् । पदा०-मृद्दबन्यदेश पद्म गुपरच कुपरच रिश्रस्य पदस्य वर्षन तगनः ॥ सुषा०-मुद्दादिभ्यः परः मस्यामस्ययः विद्वदृश्यति । मयस्यागदिति मनि-पश्य रलोध्यवधादिति विकल्पस्य चापबादः । सृद्धित्वा । सृद्धिःदा । गृधिन्दा । पित्या । क्रिशित्या । उदिश्या । अपित्या ॥

ए४-कांग कोर मु से वरे किंदू कित्वत होता है। बनीये दुव्युक्त सम् व हंभेडपबंदा) दलमें हथियातु से निद्ययमपुरूव एकववन किएवत् होन थ ए पालीय (६१ ४ र ६४) कांद गुक का लियेच (१ ०१ १४) हीकाता है । समूब : प्राया-देश कम् बं - कियुवाध होने से गुक मही होता है त

....

भार-इन मूच में इश्वियानु का मधीन कीर भूधानु का बिल के लिये शह ह है तो भी यह योग नहीं पटा का शकता क्योंकि-इन्धि की सिहित्यता है [सके बेर् में प्रयोग फात है जीर बेर् में हुए मुक्तिय (शैना देला कैसा प्रयोग निह ररमा) धीर मुध्यमु की मुक्त निस्य होने से (मुख्यमु की द्वेश करने सब की सुक् प्राप्त है से करें सद भी प्राप्त है एक के कुछ (संश्य है) खना कम एत्यि कोर शू से ित् को किता करना समर्थक है यह भारतकार करने हैं देश रा-घड़, घड़, मुख, मुख, सिंता, मह, सब् हुम से घरे क्लापायय किन्दम्

होता है । ( म बत्यांतर् १ । व । १८ ) दस प्रतियेथ का खोर दसोरगुष्ट्यातः १ र १ रहे इस विकास का यह सावशह है। शृहिष्या प्रदिष्या कृष्णिया सुवित्या क्रिशित्वा सुवित्या सुवित्या । इन क्रिश्च क्राय्य से किन हो क्रिशे सुब का (१ र १ र ४) निर्देश कीर अंग्रवारण (( र १ र १४) है। ब्रीम्माना है उनन

<०-स्द्विद्मुपग्रहिस्विपप्रच्छः संश्व ॥ः॥

प०-सद्तिद्गुपप्रहिस्तिपिगन्दः ४ । १ सत् १ । १ च प्रा०॥ प्रानुः बना।ः . स०-स्दादिभ्यः परः वक्ता सँदेच स्टिडमवित । स्ट्बिटम्पाणां प्रस्वं

सू०-व्हरदिस्यः वरः वक्ता सन्य कित्ववानाः कत्ववत्रपूराणा अस्य । लोटपुराणादिति विकल्पेयाप्ते । ग्रहेर्विच्ययेम् । स्वरिपनञ्चयोत्सक्तये व । कर्काद्यति । विदित्ताः विविदिपति । गृथिया । मुगुप्रति । ग्रहोरमा । क्र्यूपति । ग्रहोरमा । क्र्यूपति । ग्रहोरमा विकल्पत् पर्यमार्थ्यः । क्रिया । क्रयुपति । ग्रहारीमा क्रियान् पर्यमार्थ्यः । क्रियान् मण्डिस्यानाम् । । ।।

**९८-इको भाल ॥९॥** 

प०-इकः ४ । १ मन्त् १ । १ अनु॰-सन् । किन् ॥ स्०-हगन्तान् परो अन्तादिस्सन् किट्ट्यवति। चिचीपनि । तृष्ट्यति। वि पति । इक्क्षति किम्-पिपासति। अन्तिनि किम्-ग्रिग्पिपने। वि

यसात किस्त दाय परत्याद्रपुषा बायत शायमात्याद्रा गणलापवर् ॥ प०-पर्जन्यवन्त्वज्ञाणुमर्राचिः । दुम्पति । सत्यपि दीर्घे-श्रान्धनमानामिति ५

भवत्येव ॥

टंड-हर्द, बिर, सुप, यहि, ख्रावि, मण्ड दन से परे सत्या और सन् स्तिष्ट होते हैं। रहोत्युपन्। राम्ह मूचसे वैकत्तिक किश्य मास होसेने हर्द विद्वार इत पानुओं का यहवा है। यहणानु का विश्वयो यहच है। स्वित्य और मिण्ड का स्त्र के स्त्री यहण है। विदिश्या दर्ग्यादि मयोगों में सरवा और सन् किश्य होने से मुख का निषेप और स्वित मण्ड की संत्रसारण दौनांहर है। विप्रियति। यहां (७। १। ४) इट्होता है।

द्र- इगल से परे क्रजादिनम् कित्रेन् होता है । विशेषति । विशेषति । इतादि में कर को किरव होने से गुव निषेप (१ ११) दोर्ष (६ १४ १६) इर (० ११ १९०) और (८ १२ १७४) उत्पादीय होजाता है इक् ग्रह्म वर्ग किया-विपासति। यहां इगला न होने सम् को किया महीं होता अत्वय पार्ण उ

्यदव वर्धो किया-शिशिविषते । यहां इष्टादि भन्न किस नहीं होता है। के का खारम्भ वर्धो किया-वर्धो कि-जहां र गुख निवेध करना है

दोधारम्थ सामध्ये से गुल न होगा उत्तर-किल् विधान दीर्घ की परस्य से गुल साथ केगा जीमे । श्वीस्तृति । इत्यादि साथता दे ।



## ९७-रुद्विदमुपग्रहिस्विपप्रच्छः संग्र ॥ः॥

प०-रुद्विद्मुपग्रहिस्विपमच्छः ४ । १ सन् १ । १ च अ०॥ अनु०स्ता े,

सू०-स्दादिभ्यः परः कथा सँद्व किद्दुम्पति । स्द्विदुमुपार्गं अर्थ लोडपुपपादिति विकल्पेमाप्ते । प्रदेविध्ययंष् । स्विपमच्य्योस्मक्ष्ये न । क्र्यद्रपति । विदित्ता । तिविदिपति । पृष्टिता । पुम्पपिति । एर्गिता । द्वे सुच्या । सुपुपति । पृष्ट्या । पिपृच्चिपति । प्रदादीनां कित्यम् संवतार्षः किरुचेति वच्चिदानामस्य ॥=॥

#### <८−इको माल ॥<॥

प०-इकः ४। १ मल् १। १ अन्०-सन्। कित्।। सू०-इनन्तात्परे मलादिससन् किट्डमवति। चिचीपति। तुष्यिति।

सू०-इगन्तात् परो अलादिस्तन् ।कदृह्यनाते ।चिर्चापति । तुष्ट्याते । पति । इकहित किस्-पिपासति । अलिति किस्-रिश्गिपते ।किमपीपदा । स्यसति किस्ने दीर्घे परत्यादृगुणो पाधने ज्ञीन्सनीत्यादी णिलोपवन् ॥

प०-पर्जन्यवन्नतस्यवर्रीयः । बुप्पनि । सन्यवि दीर्षे ... १०० भवत्यत् ॥

टंब-एड्, बिड्, बुण, चिट्ठ, लिव, प्रयद इस से घरे क्ला थी। कर्म : होते हैं। रलीर्जुचन १। २। २६ मूण्मे विकवित्रक विश्व प्राप्त होनेमे ठडु : इ इस पानुओं का घटन है। बहुपानु का विश्वर्थ ग्रहण है। स्थवि थो। व इस बसू के खरे ग्रहण है। विद्वित्या इरपादि प्राप्ताओं में बात्रा थो। वस् हिस्त होने में गुख का निषेत्र को स्थाप को स्थापार विभागों में विच्छित होने में गुख का निष्य को स्थाप को स्थापार विभागों में विच्छित हो क्यां (०। १ । ४५) इस् होना है।

स्ट-तराम में बंद क्रमाइन्य (क्यूप्त होता द ) त्यापायत । १४६) वित ह्यादि में बच्च की बिच्च होते में तून निर्ध्य (१ १९ १ थे) द्वीचे (६ १४ १ ६ इर (३ १ १ १९६९) कींग (६ १३ १ ६४) तथा दीय होताता है इक् घटता वर्ष द्विता-विकारित स्था दनमा महोते में सन् की क्षित्र मही होता क्षतपृथ दाय । को क्याप्तिम (६ १४ १ ६६) में मही होता है स

् इकक्तित्वंगुणोमामूद्र-दीर्घारम्मात्कृतेभवेत् । ध्रन-कितुहृस्थायं दीर्घाखातुमसञ्यते ॥१॥ सामध्याद्विपुनर्मा-यमृदित्वंदीर्घर्षप्रयम् । दीर्घाखानाकृतेदीर्घे खिलोपस्तुम-वोजनम् ॥२॥ भाष्येकारिकेड्मे ॥ ६॥

#### <<−हसन्ताच्च ॥ १० ॥

प०-हतानात् ४ १ १ च । अनु०इकः । अन्त् । ७न् ॥ पदा०-हतानाद्वस्त्वासारानाय तस्मात् । समीपववनोऽन्तरावदः ॥ मृथा०-हक्षयीपादस्द्वीता अन्तात्वः सर् किड्डभवति । विभिन्सति । पृथाने । इकः किय्-पिपवति । अन्तरिष्-विवर्द्धिने । ॥०-इम्भेहेनुबहरास्य जानिवाचकत्वान्तस्यम् ॥ पिपसति । धीपाति । इतिवास्यम् ॥

१००-लिङ्सिचायात्मनेपदेषु ॥ ११ ॥ १०-लिरसिचा १११ क्रामनेपदेषु ७।३ धनुः नितः १कः। ऋतः । इल्खात् ॥

परा-लिङ्सियो =िलङ् च सिराती । कित्-किती ॥

पः-पर्गेग्यवस् ( मेप के कमान ) कलत प्रयुक्ति होती है जीवे केप जन, स्थल में नर्यंत्र वश्यता है वेंत्र ही मूत्र को प्रश्नि आवश्यक निश्वायक सर्वेत्र होती है जनपुर म्ह्यूपनि म्वहा भू पातु के दोर्च होने पर मी दीर्च होता है क्या

०८-इन्हें सभीपवर्ती हुन से पर सकादि सन् कित सह होता है सिनि-स्वति । इत्यादि में सन् को किश्व होने मे कुछ नहीं होता है। इन्हें यहण वर्षों किया-विवास ते । यहां कित न होने से धन को संस्थारत (६।॥।१) सन्दों होता। कन् यहण वर्षों किया-विवस्थितने। यहां सतादि सन् के कित कहोंने में स्थापण को मुलादिस होता है ॥

भाव-यहां हम् पहल की जातिवायकाय मानि के दश्म पानु से परे कर्त की किश्य दीने हैं। जिल्लाति । इत्यादि में जनुताबिक सीच ही जाता है शहत

. १८०-इक् वर्गायमाँ इल्वे परे कलारी लिङ् प्योर विश् बिल् वर्ग विकाय करके द्वीते हैं प्राप्तनेवर विषय में । शिक्षीय । इत्यादि में किल् होने वे तुव महाँ होता। इत्यद्व वर्षों किया-प्रतीय। प्रवशः वर्षों किश्यन द्वीतेव संवयाय

# ९७-रुद्विद्मुपग्रहिस्विपप्रच्छः संश्च ॥ः॥

प०-हद्विद्रभुपप्रहिस्विपप्रच्छः ४ । १ सन् १ । १ च थ०॥ अनु० सत्राधि सू०-हद्यदिभ्यः परः चत्रवा सँरच किंद्रमुवति । रुद्विद्रमुपाणां अषे र क्रोह्यप्रणादिति विकल्पे प्राप्ते । ग्रोडिंग्यग्रंम । स्वपिपण्डयोक्सनुर्यं प। स्व

हो।च्युपपादिति विकल्पे प्रान्ते । ग्रहेबिंग्यर्थम् । स्विपमच्छ्योसमवर्थे प । श्र कहिंद्यति । विदित्ता । विविदिपति । मृश्विता । गुमृपपिति । ग्रहीत्या । ति , सुप्ता । सुपुप्तति । पृष्ट्या । पिपृन्त्विपति । ग्रहादीनां कित्यात् संवसाहरू । किरस्यति मच्छिरिडायमस्य ॥=॥

#### **८८-इ**को भल् ॥८॥

प०-इकः ४ । १ फल् १ । १ अनु॰-सन् । कित् ॥ स्०-इगन्तात् परो फलादिस्सन् किद्धश्वति । चिचीपति । बुद्यति । पेति । किदि किस्-पिपासति । फल्तिति किस्-शिग्पिपते । किस्पेमिदमारेपी असति किस्ने दीर्घ परत्याङ्गुणो वापते श्रीप्सतीत्यादौ णिलोपवत् ॥

प०-पर्जन्यवल्लक्सणमृहत्तिः। बुभूपति। सत्यपि दीर्घे-अन्म ... े े े र

भवत्येव ॥

एउ-छद्, विद्, सुष, सृष्ठि, स्थि, प्रश्व इन से परे बल्या और सन् ।
होते हैं। रलोधुपुप०१। २। २६ मूख्ये येकविषक किन्य प्राप्त होनेसे इन् विदं इन पातुओं का घडण है। प्रष्टपातु का विश्वपं पहण है। स्विच और का का नम् के क्षये पहण है। विदित्या इत्यादि प्रायोगी से वरण और नम् किन्य होने से गुण का निवेष कीर का प्राप्त का संग्याण दीं जाता है विष्टिच्यति। यहाँ (७। १। १४) इन्द्र होना है।

ट्ट-इनल में परे कलादिवन कित्वले होता है। विश्वीयति। विश्व इत्यादि में चन्न की किश्व कोने में गुज निर्मेथ (१०११) दीचें (६।४) इर (३) १११००) जोर (८।२। ४०) त्रपान्तियं होजाता है इक् पहण हिन्या-विपानति। यहां वनला कोने में जन्न की किला नहीं होता अताय पांच की इक्शादेश (६४४। ६६) में महीं होता है। कुल प्रस्व वर्षा विया-विग्राविषते। यहां प्रशाद कम किला नहीं होता है।

को इंद्याराया (इ. १८ के १३) में महा होता है। जन्म प्रदेश वर्षा विद्यानियानियों । यहाँ इंग्लिट कम निम्म मही होता है। इंद्रों जन्म बूद का कारक वर्षा विद्यान्वणी विन्मका ने गुण निर्मेश करता है वहाँ होयों हो। अपना ही प्रोटन वाकार्य में मुक्त व ब्रागा प्रसान-किस विद्यात क हिन्ता मही हो दीये की प्रदेश में गुल शांत केम निवंश चीं। पति । इसादि से होर्स को विकास बनना है। ्र इकःष्कित्त्र्यंगुकोमामूह्-दीर्घारम्भावकृतेमवेत् । प्रन-रंनुहृत्यार्थं दीर्घाणांतुमसज्यते ॥१॥ सामध्यांहिपुनर्मान् वृदित्त्वंदीर्घसंद्रायम् । दीर्घाळांनाकृतेदीर्घे खिलीपस्तुपन जनम् ॥२॥ भाष्मेकारिकेङ्गे ॥९॥

९८—हर्तन्ताच्य ॥ १० ॥ प०—हल्तात्र ४ । १ च । धनुष्कः । मन्त्र । छन् ॥ पदा०-हल्तात्राद्वल्तियाग्यस्य नसाव् । समीयक्कोऽन्तर्ग्द ॥ स्या०-इक्स्योगहल्द्वियां भन्ति दे सन् किट्टस्यिन । पिभिनाति । सन् । इक्षः किय्-विषयन्त । भन्तिक्यु-विवर्धियते ।

-दम्बेरेनबर्णस्य नातिशचान्त्वात्तिस्यम्। विवाति । चीपाति । इतिशागस्य ॥ १००-लिङ् सिचाखास्मतेषदेषु ॥ ११ ॥

नितरिमयाँ शरु भाषानेपरेषु ७७ धनु० किन्। इसः। आल् । इन्युपान् ॥ पश-निरुमियाँ=निरुष सियं तां। किन्-किनां॥

पश्-प्रशंपवस् ( मिप के समान ) लास्य प्रवृत्ति होनी है नैये में कल न न में सर्थक घरमता है वेंच हो मूल को महाति कावस्यक निरावश्यक रार्धक तो है कार्यक मुस्ति । वहा भू धातु के हीर्य होने घर भी होंचे होना है अरा स्ट-इंक् समीवसों हम्म में यह सकारि सम्बन्ध होता है हिस्ति ति । इस्पादि में सम्बो कि किश्य होने से मुख्य मही होता है । इस् प्रदेश वर्षा व्या-पिस्ता । सहा चिन् म होने से सम को कंत्रसार्थ ( र । ४ ) ११ ) मही होता । सम्बादि स्वादि होता है । सही होने । स्थापन को मुकारेश होता है । साट-प्रदाह हम्म प्रवृक्ष के साति प्रकार कार्ति के १४ मा पानु से सरे कम्

सार-परां रन् पहच को ज्ञानिक प्रकार कानि के दश्य धानु से परे कह हे कितन होने से विधायति । इत्यादि में खनुशायिक लोग टो कानर है व्यवस् १८८-इक् बुमीवक्सी हम्में वरे समाही निष्टु प्यार विच् किस यन् विकश्य रहे होते हैं खायरेवह बिनय में विशिष्टीह । इत्यादि में किस् होने वे नुक हों होता र कृषह्व वर्षों क्या-प्रसीह। स्वयक्ष वर्षों किस सहारेटे वर्षाय

राज्यामार्गायनम् ५ रूक र ४

नारनाम्बर्ध में उन्हें निर्मित विर्धे सरसीरे नियु क्या के एवं के क्यों। स्पान क्रिक्ट के क्रिक के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक के 

कार—हर्षे । कि ह

च इच -चल्चे इच् विश क्षा कर के किया है है है की पत बाली क्रोंचे बल क्रमंक नाम गाँग क्रम्पेसीस भी

क्षा का का अपनित्री मन वि भी कुषक का की कहा हो ने होने हैं है से हा पता प्रापनेती।

स्टि क्रिकेट्ट स्माद "स्मान्द्र। ५०। ह्य्य्-हृतः विच १९१३

क हुरा: अल्पेने बद बहुर हरी दिश-असारीन । पहा पहिन् शि क्षेत्र के प्रसामक पूर्व के कहा है होता है । हन् पहत क्षेत्र किया-वेति अस्ति १ याने किन्छ क दोने में मुहाईस होता है ।क्रम् पहत को किना

लिंगीए व कराहिए व स्पूर्त की स्वत्त से होते में हुमाहिए हाता है। निहास कार करी किया हुए। इहिन्दि बहा मुद्दू हुई की किया न ही है। के रेट हैं रेस्ट्रेस स्ट्रीसकर्ड है

हरा-सर्योत के बरे सवादि विष् विष् वित्राय होते हैं बार्योः चित्रके के वे करीष्ट व सकता के बहुत किएक होने में गुन्न नहीं होता। संग्

े ने नुषक्षीमा है। सामन अद्ये विद्यान्य विदेश मध्य विष्य । क्षा करें केरण बहारीन्। दशे किना यहान में कर्णा है

5 2. 6. 8 bres 8 0 30 8 V

winds of sax led to · Been Similar and A.

THE E WASHINGTON - water gar.

प०-हमः ५ । १ सिच् १ । १ अनु०-कित् । आत्मनेपदेषु ॥

स्०-त्रात्मनेपटेषु इनः परः सिन्धिदृह्यनित । खाइत । खास्तानाम् । १६मत । सिन्धरणं लिड्निट्ल्यर्षमुनरम सिनीरानुनर्तेतित । आत्मनेपद्ग्रहण तरार्षमनुनर्तते । इह परस्पेपटे नपादेशी नित्यः ॥ १४॥

तरायमनुबसतः इह परस्मपद बपादरा नित्यः ॥ १४ ॥ १०४-यमी ग्रन्थने ॥१५॥

प०-पदाः ५ । १ गर्भने ७ । १ अनु ०-किन् । सिन् । आप्तनेवरेषु ॥ पदा०-गर्भने=गर्भयते सुर्यतेऽनेन वस्तगर्भश्रदेनेहत्वस्मात् करले च्युर् १ । ३ । ११७) गर्भनमत्रस्यते परावयस्याविष्करलाषु । पातृनागनेकार्यस्याचय मिर्वयेने ॥

सुप्रा०-नापनेऽर्थे वर्षमानाइ यमः परः सित् किट्टमयति । उदायत । उ ।पसाताम् । उदायसत । सित्रः किरवादनुनासिकलोपः । ब्राटी यमस्त्रस्या-।नेयदम् । मन्पन्ति किम्-उदायंस्त पादम् । सकर्यकर्लेऽपि समुदाटन्यो य-

ोञ्ज्रम्यदेस्यात्मनेपद्मिति ॥

१०५-विभाषोपयमने ॥१६॥

े प०-विभाषा १ ११ उपयमने ७ । १ अनु० – यमः । सिन् । किन् । झा-मनेषदेषु ॥

तंत्र नहीं है। ११। (...) १८४-मध्य १ दूर्वा कहते। अर्थ में सर्वमान यम् पातु से परे किस् केत्र होता है आसमेपद विषय में । अपायता । इत्यादि में किरवमानि के लयु-विस्तित कोप (६ ४४ । ३०) होता है। आसमेपद (१ । ३ । ५०) से होता है। अपने पहुंच को किया-द्वाधेरतयद्दा । इत्यादि में किश्व महोने से ज्याता-विस्त कोप नहीं होता है। आसोपहला। कूस में आकर्मक यम पातु से आस-पद कहार है पास्तु यम धातु से सक्येक्यस में भी (स्पुट १। ३। अ) कूस सासमेपद होता है ॥ १४ ॥

आल्याचय हाता द म १४ म १०५-त्रप्रमान अर्थ में बर्तमान यम पातु से परे डिच् विकरण करके किए तर् £5

सूत्राः-इक्समीपाद्धल परी अलादी लिडसियाँ किवी भवतमात्मेष्ट्रं भित्सीष्ट्रः मुत्तीष्टः। श्रभितः। श्रयुद्धः १इकः किस्-यत्तीष्टः। श्रयष्टः। ..... किस्-श्रासातीत्। इलः किस्-वेपीष्टः। श्रयेष्टः। अल् किस्-वर्तिषीष्टः। ... लिख्सियाविति किस्-देशाः । देस्पति ॥ ११॥

र्वे "१०१≔उन्त्र ।। १२ ॥

प०-उः ४ । १ च । अनु०-तिहसिची । अल् । हित्र ॥ स्०-अवर्णान्तात्परा अलादी तिहसिची किता भवन आलनेगी

कृपीष्ट । अकृत । अल्किम्-वरिपीष्ट। अवरिष्ट । आत्मनेपरेपृकिम्-अकार्यत् ।

् १०२-वा गमः ॥ १३ ॥

प०-वर ख०।गमः ४११ खनु०-तिहसिची।फल् ।किन् । बात्पनेग्रे। स्त्रा०-गमः परी फलान्दीतिहसिची किनी वर मनत खारमनेप्रेषु । सं सीष्ट । संगंतीष्ट । समगत । समगति ॥ १३ ॥

## १०३-हनः सिच् ॥१८॥

न हुआ। आत्मने पद यहण वयों किया-स्रलातीत्। पहां स्रक्तिः प् परे मूण् के स्नमागम (६। १। ४०) में होता है। हल् यहण वयों किया-चेतीः स्रमृष्ट । यहां किया न होने से गुजादेश होता है। क्रम् पहण वयों किया-सिपीष्ट । स्नातिकृत यहां भी विश्व न होने से गुजादेश होता है। लिह् वि पहल वयों किया-हुए। हुंद्यति। यहा लुद् लुद् को किया न होने से हि को दुवादेश होता है। ११॥

१०१- व्यवसात थे परे कलादि जिल्लाम कार्य हैं
दियम में । हपीष्ट । कहता । यहा किरव होने में गुण नहीं होता । कर्य वर्षों किया-विशिष्ट । व्यवस्थित । यहां किरव न होने में गुण होता है। यहच वर्षों किया-व्यवस्थित । यहां किर्य न होने में का को , (७ । २ । १) में होती है वर्य ॥

१०२-तम् मे परे लिए निष् क्षिप यन विकास कर हे होते हैं निषय में । संपत्तीह । संपत्तीह । समाप्त । समाप्त । यस में किरय पार्टी सुनाविक सोप (६।४।३२) ने हो भागा है ह ११४

१८३ जान्यनेपद विषय में इन् थानु वे वर्ष विष् किन अन् हा वर

प०-इतः ४ । १ सिच् १ । १ अनु०-कित् । आस्मिनपदेषु ॥ स्०-आस्मिनपदेषु इतः परः सिच्किद्दद्भवित । आस्त । आस्मानपद्मा इपत् । सिन्मरणं लिड्निद्सर्यपुत्तरम् सिनेदानुवर्चेनित । आस्मनेपदम्ररण रापियनुवर्गने । इद परस्पेपदे व्यादेशो नित्सः ॥ १४ ॥

१०४-यमी गन्धने ॥१५॥

पञ्चमः ५ । १ गम्पने ७ । १ अनु०-कित् । सिन् । आग्यनेपदेषु ॥ पदा०-गम्पने=गम्पने सुन्यसेऽनेन बस्तगम्पयदेनेदस्यस्मान् नरस्ये स्युर् १ । दे । ११७) गन्पनमसस्यनेपरावयस्यानिष्करस्यम् । पातृनामनेकार्यस्यस्य वर्षेत्रेने ॥

सुद्धाः - गःभनेऽर्थे वर्षभानाह यमः परः सिष् किट्रइम्बति । उदायत । उ-पमातम् । उदायतः । सिषः किरुवद्वनासिक्लोषः । काटः यवश्नास्त्राः वेदद्म । गम्पनहित किम्-उदार्थस्य पादम् । सकर्षकत्वेऽपि शमुदाद्द्रपो प-अम्बद्धस्यस्यवेद्दिति ॥

१०५-विभाषोपयमने ॥१६॥

प०-विभाषा १। १ उपयमने ७ । १ अनु०-यमः । गिच् । जिन् । आ-नेपनेषु ॥

पूर कटा दे पालु प्रमाणानु में जनमेन्यम में भी ( म्यून १ । १ । १४) हुन वास्त्रोयर होना है व १४ न १४४-व्ययमन समें में बरोबान बार पानु हे वहें कियू दिवल्द कार्वे कियू स्त्राः-इक्समोपादल परी भलादी निव्हिर्सर्चा किर्ता भित्सोष्ट्र । भुत्सीष्ट्र । अभित्र । अबुद्ध । इक्ष किम्-यदीष्ट । अयष्ट् । किम्-असातीत् । इलः किम्-वेपोष्ट्र । अवेष्ट् । भल् किम्-वेपिगीष्ट् लिट्सियाविति किम्-देष्टा । द्वेचपति ॥ ११ ॥

## १०१-उम्र ॥ १२॥

प०-वः ४ । १ च । अनु०-तिहर्सची । ऋत् । हित्र ॥ स्०-अवर्णानात्त्ररी अन्तरी तिहर्सिची हित्री भवत कृषीष्ट । अकृत ।अल्किम्-वरिषीष्ट। अवरिष्ट । कोरोकी

### १०२-वा गमः ॥ १३ ॥

प०-वर द्या० । गमः ४ । र अनु०-तिङ्क्तिची । अल् । हिन् । अ सूत्रा०-गमः परी अन्तारीतिङ्क्तिची किनी वर भवत आध्यनेपरे सीष्ट् । सर्गसीष्ट । सपगत । समर्गस्त ॥ १३ ॥

## १०३-हनः सिच् ॥१८॥

न द्या। क्षात्मने पद पहल वधों किया-क्षशासीत। यहां क्षित्र यरे नृत् के क्षप्तात्मत (६ । १ । ५८) में होता है। हन् यहण वधों किय स्रमेष्ट । यहां किरच म होने में गुकारेग होता है। कल् पहल वधों निर्देश । क्षतिह । यहां भी विषय न होने में गुकारेग होता है। दहल वधीं किया-हुए। हुव्यति। यहां नृत् नृत् को किया न हों को ह्वारेग होता है न ११ न

रेश- ज्यवर्णाण में परे अप्तादि जिल्लाम् जिल्लाम् होते हैं व दिष्य में । इत्तीष्ट । अक्टना सहा जिल्ला होने में मूल्लाहों होना । १ वर्षा जिला-वित्योह । अवस्ति । यहा जिल्ला को वेसे मूल्होताई। यद्व वर्षों हिला-जाडाबील । यहा जिल्ला जिल्ला होने मुझ्ले (उ। ४१) ने होती है कर्र ॥

१००-नम् वे पर निष्ठ् निष्ठ् निष्ठ विष्ठ विष्ठ विष्ठ का के द्वोते हैं रिक्क में १ प्रेमरीज १ मेनेनीय १ समान १ समानेन १ दम में विष्ठ प कुनाचिक कोच ( ६१ ४ १ ६० ) में दी जाना में ४ १३ ॥ १०६ कार्याचेद दिन्य में बनु प्राप्तु में भी दिन् विन् वस्तु निर्

प०-इनः ४ : १ सिच १ / १ अन्०-तित् । व्यात्मनेपर्यु ॥ मू०-धात्मनेपदेषु इनः परः सिच्हिद्द्भनित । भाइत । भाइतानाम्। ।हमतः मिनगृहकां लिट्निहत्वर्षमुचरमः सिनेवानुवर्षतेनि । मात्मनेपद्रप्रदेश परार्थमनुवर्तने । इह परस्तेपदे बधादेशो नित्यः ॥ १४ ॥

१०१-यमी गन्धने ॥१५॥

पः-यमः ५ । १ गम्धने ७ । १ अनु०-किन् । सिन् । आश्यनेपटेषु ॥ पदा०-गम्धने=गम्धने स्वयतेऽनेन बस्तगम्धशदनेश्त्यस्मात् वत्सां स्युर् ३ । २ । ११७) गन्धनमत्र स्वेतं परावयस्याविष्करराम् । धानूनामनेकार्धश्वात्तप्र विवेशेने ॥

सुत्रा०-गम्पनेऽर्थे वर्षमानाइ यमः परः सिष् किद्रदमनति । उदायत । उ-ग्यसाताम् । उदायसन । सिमः किल्बादनुनासिक्लोपः । भ्राटः यमस्न्यस्था-क्तेप्रम् । मन्धनद्वि क्रिम्-बदार्यस्त पादम् । सक्तवेकत्वेऽपि समुदाङ्क्यो य-रिप्रम्यदेत्यात्मनेपद्मिति ॥

१०५-विमापोपयमने ॥१६॥

प०-विभाषा १। १ उपयमने ७ । १ अनु०-यमः । सिच् । वित् । धा-मनेपदेषु ध

त । धाहसाताम् । धाहमत । यहा सिष् के कित् मान के जनुमामिक्ल'प । ४ । ३७ से हो जाता है। जिह्न विष्की अनुसूति कारों सी जतएव लिह ती नियुक्ति के लिये फिर नियुक्ता चहन किया कि जिम में खगले सुत्रों में सिम ीं ही अनुवृत्ति हो। आत्मनेपद की अनुवृत्ति भी आगे के लिये है इस हन् गत का परश्मेवर में बध कार्या नित्य होता है इस में वहां किर का प्रयो-बस महीं है ॥ १४ ॥

१८४-गन्धन (दूषरे के दीय कहने) वर्ष में वर्तनाम यम् धानु से परे सिन् केत् होता है कात्मनेपद विषय में । तदायत । इत्यादि में किस्वमानि के अनु-गासिक लोप (६ । ४ । ३०) हाता है । जात्मनेपद (१ । ३ । १८) चे होता है। स्थन ग्रहण क्यों किया-स्टार्यस्त्रपादम् । इत्यादि में किश्व म होने से अनुना-ूमंक लोप नहीं होता है। भाडोयमहनः। मूत्र में जरूमंक यम यातु से खास-पद कहा है याना यम धातु से सकर्मकपत में भी ( समु० १ । ३ । ७४) सूत्र १०४-विषयन अर्थ में बर्तनान यम पातु से परे विच् विश्वप करके कित् कारमनेषद् होता है ॥ १४ म .

७० ँ शहर्तमुगास्त्रम् एटा०-चनमञ्जे-चगम्पने स्वीक्तितेऽचेट

पदा०-चत्रयमने=जत्रयम्यने स्वीक्रियतेऽनेन तदुष्यमनं वैशाहिकाणिक्रास्म सूत्राः-जत्रयमने वर्त्तमानाद् यमः परः सिन् विभाषा ि 🚓 🔻 📆 सामस्तीतायुष्ययत । जपायस्त वा । जनस्यमः स्वकरण्यस्यात्मनेपदस् ॥ १६०

१०६-स्याद्वोरिन्च ॥१०॥

प०-स्याप्तोः ६ । २ इत १ । १ च । अनुश्निसम् । स्ति । पदाश-स्थान्तोः=स्थायं सुधानी तयोः ।

सृत्रा०-निष्टतेर्युसंधकाच्च परः सिच् किद्नयोरिकारश्रान्तदेशो ... स्मनेपदेषु । उपाध्यिन । उपाध्यिपाताम् । उपाध्यिपत । द्यदित । स्निप्त ।

मा०-इच्चकस्यतकारेच्वं दीर्घामामूहतेऽपिसः !

छनन्तरेप्लुतोमाभू-त्प्लुतरचविषयेसमृतः ॥१०॥ १००-न क्ता सेट्ट ॥१८॥

पः – नजः। वस्या १। १ सेट् १। १ अनु० किन्।

पदा०-संदू-इटा सह वर्षमानः । सूत्रा-संद् बन्दा किल मयति । देविस्ता । सेनित्या । सेडिति किष् वरमा किस्-निष्ट्रांतिः । निर्द्राचितः ॥

भा०-नसेडितिकृतेऽकित्त्वे निष्ठायामयधारगात्। ज्ञापकान्त्रपरोक्षायां सनिभल्ग्रहणंथिदुः॥

सन् होता है ज्ञान्ति उद्मी। सिवाह समय से स्वीकार के। त्रवयमत कार्ते रुवायन । न्यार्थन्त । यहां किश्व पत्त में स्नृतानिक लोव ( ६ १४ । ६६ होता है । जीर ( न्याञ १ । ६ । ४६ ) ने ज्ञानत्वद होता है ॥ १६ ॥

१०६-च्या जीर पु शंक्षक धानुवाँ गि परे सिम् किन्यन् होता है इन के इन्द्रशास्त्राहोगा है जाममेयद में । स्वास्थित । अदिन । में इन्द्रशाद्मा धानु में परे निष् का जिन् वन् मानि के गुन्न निषेध (१% होता है ॥ १॥ ॥

१८०-चर् के सदिन वर्णभान बला चित्र नहीं होता है। देशिया। ' बुव्यदि प्रवर्गों में बला प्रत्येय की करित् मानि गुरादेश होता है। क्ष्मच वर्गों कियां - निगरीतिः। वर्गों नित्र सिन्। स्थय की सानि प्रद इत्त्वंकित्संनियोगेन रेखंतुरुपंतुषीवनि । वस्वयंकिद्तीदेशा-स्निगृहीतिःप्रयोजनम् ॥१८॥ १८८-निष्ठा शोट्स्विदिमिदिहिवदिष्ट्यः ॥१९॥

-निद्याः । १ शोह्णिदिमिदिन्दिनिदेपुषाः ४ । १ अनु०-सेद । दिन् । न ॥ पदा०-पीर्श्विदिविदिल्दिदेपुषाः-शीह्य स्विदियं गिदिश्र स्विदेश प्रपूप । समाधारस्यपातः ॥

१०९-मृपस्तितिक्षायाम् ॥ २० ॥

पश्चमः ४ । १ तिनिकाषाम् ७ । १ कानु० नसेर्। निष्ठा । किन् । न ॥ सम्बार-सूपः परस्तेष्पित्रः किन्न मयति नितिकाषाम् । तिनिका सदनव् । धूनः । सर्थितनम् । तिनिकाषां किन्न-काष्मितं वाययव् ॥ २० ॥

मामवास्य (१(११६) और निकुषितिः । यहां मुझे नकारका कीय (१११६) ता है । यह यहन वनिष्टे हैं कि करवा । यहां गुल नहीं होता । १३ । १८ । यह नार्षे होता । १३ । १८ । यह नार्षे होता । १३ । १८ । यह नार्षे होता । १४ । १९ । यह नार्षे हें यह किया किया है हिता किया है। हित्र किया है हिता किया है। यह यह वह विकास के स्वाद के सिंह किया है। यह यह वहीं किया निकास । इस्मादि में किया होने से कुछोदों । इस्मादि में किया है। यह यह वहीं किया निकास । इस्मादि में किया है। यह यह वहीं किया है। यह । १९ । १९ । १९ वर्गा मित्र के में यह वहीं किया है। यह । १९ । १९ वर्गा मित्र के में यह वर्गा के यह विकास करें में वर विवास करें में यह विकास करें में वर विवास करें में यह विकास करें में वर विवास करें में यह विकास करें में यह विवास कर यह विवास करें में यह विवास कर यह विवास

्र (स्ट-युव पानु ध परे धेष्ट् निहा विन् मही होना है तिनिहा करें से । तिहा सहसे को कहते हैं। सर्दिन: मदिनशम् । विन् वा निरंध होने से हों) का निरंध न हुता। तितिहा प्रदेव करों है-क्षप्रधिनम् । यहां निरंदा करें । किन निरंध नहीं होता है न १८८ व पदा०-जयपनी-जयपम्यो स्वीक्रियतेऽनेन ततुष्यमनं वैग्राहिकः ... सूत्रा०-उपयमने वर्तमानाह् यमः परः सिच् विभाषाः ................. १९६० रामसरीतानपथ्यतः । जपार्थस्त वा । जगयमः स्वकरण्डलालनेपस्म ॥ १६०

१०६-स्याद्वीरिन्च ॥१०॥

प०-स्याप्ताः ६ । २ इत १ । १ च । श्रातृश्-सिच् । कित् । आस्ते ्रे पदा०-स्थाप्ताः=स्याय पुत्र सा तयोः ।

पदा०-स्वाप्ताः=स्वायं पुत्रं ता तमाः । सृत्रा०-तिष्ठतेषुसंधकाण्यः परः सिच् किदनयोरिकारयाणादेशे ... स्वनेपदेषु । उपास्थित । उपास्थिपताम् । उपास्थिपतः । द्यदितः । प्रप्तिः ।

ु भा०-इन्चकस्यतकारेत्त्वं दीर्घामाभूहतेऽपिसः । फ्रनन्तरेप्लुतोमाभू-स्प्लुतप्रचविषयेस्मृतः ॥१%

१००-न क्ता सेट् ॥१८॥

पः-नजः। यत्वा १। १ सेंद् १। १ अनुः किन्।

पटा०-सेट्-इटा सह वर्षमानः । मुश्रा-सेट् बन्धा क्रिक भवति । देविरमा । सेविरमा । सेटिनि किष् बस्सा क्रियु-निष्टुरीतिः । निकृष्यितः ॥

मा॰-नसेडितिकृतेऽकिस्ये निष्ठायामयधारगात्।

बन् होना है बाल्य-12 सं । (बशह नवय वे लावाना दो प्रयमन करण रुपायन । त्रपार्थनन । यहा किश्व पता में जनुनानिक लोय (ई.) है। किं होना है। कीर (त्रपार १, १, १४६) में बाल्यनेयन होना है। ही के १८६-च्या जीर यूनेकक पानुकांत्रिय निष् हिन्दन्होता.

क्ष्म के। क्षामान्याद्यादीया है आपनेन्द्र में | नवास्थित । अदित । में क्षाराद्याचानु ने वरे निक्षा किन् वन् मानि के नुत निवेच (१. डोला है ० १० व

१८०-चर् के बहित वर्णनाम बन्ता किन् मही होता है। देविका। इन्यदि अवासी में बन्दा प्रस्तव की अविन् मानि मुनाईस होता है। नवक वर्षी विकार निवृद्दीति। स्वतां किन्दु निवृद्द स्वयुद्ध सामि

इरवंकित्संनियोगेन रेगातल्यंस्थीयनि । वस्वधंकिद्तीदेशा-विगृहीतिः प्रयोजनम् ॥१८॥ १०८-निष्ठा शीक्ष्यिदिमिदिहिवदिघृपः ॥१९॥ -निष्ठर १ १ शोड्स्विदिमिदिचिदिष्पः ४ । १ अनु०-सेट् । किन् । न ॥ पदा०-शीह् स्विदिमिदिन्विदिपृपः=शीह्च स्विदिध मिदिश न्विदिश पृट्य

समाहारस्तरपात् ॥ स्त्राः-शोद्धिदिमिदिध्विदिष्टपः परस्तेषिनष्ठा किस भवति । श्यितः । यत्रवात् । मस्त्रेदितः । मस्त्रेदितवान् । मेदितः । मेदितवान् । स्त्रेदितः । स्त्रे-।वरन् । प्रपर्षितः । प्रपर्धितवान् ।सेट् किस्-स्विद्यः । स्विद्यवान् । शीकोऽनु-वनिर्देशी यहनुद्निष्टस्वर्थः । शेरियतः । शेरियतवानः । स्विदिविदिन्त्विदिष्ट गदितरचेति निटायामिट्यनियेभी विभाषाभावादिकर्मेखोरिति पान्निक्टेटि कि-व्रतिपेषः ॥१६ ॥

१०६-मृपरिततिक्षायाम् ॥ २० ॥ पः - म्रपः धः १ तितिकायाम् ७ । १ अपन्० - सेर् ! निष्ठा । कित् । न ।। सूत्राश्-मृपः परस्सेण्निष्ठः किल भवति तितिक्वापाम् । तिनिका सहनम्। र्षतः । मर्थितरान् । तितिकार्षां किम्-अपस्पितं वाग्यम् ॥ २० ॥

मंप्रसारण (६१९१६) और निकृषितिः । यदां कुछु के मकार का लोग (६१४१४) ता दे। मेट् पटण इनलिये दें कि करवा। यहा गुण नहीं होता॥ १७॥ १०८-शोह स्विदि, मिदि, श्विदि, पूप इन धानुषों से परे सेट् निष्ठा कित् ीं होता है। श्रवितः। श्रवितवान्। इत्यादि में कित् निदेध से गुणादेश का है। सेट् घटण वयों किया-स्थितः। इत्यादि में कित होने से गुणाईश हुआ। भी हुका अनुबन्ध के बाच निर्देश यहलुक् की नियुक्ति के लिये है। ा-श्रीद्रियतः । ब्रायादि में धेट् निया भी किले संबन द्वाता है खिदादिकी ( चार । ७ । २ । १६ ) बद् का प्रतिपेश होने पर पालिक (७ । २ । १७) से होने पर किश्व प्रतिपेश होता है ॥

्री १०८-स्य पातु से परे मेट् निष्ठा कित् महीं होता है तिनिता अर्थ में र तिहा सहमें की कहते हैं। मर्थितः । मर्पितवान् । कित् का निरेध होने थे का किरेश त हुला । तितिसा घडव क्यों दे-लवस्थितम् । वहां निध्या कर्य किश्व मियेच नहीं दोता है ॥ १०८ ॥

११०-उदुपपाद्वावादिकर्मग्रीरन्यतरस्याम् ॥ २१ ॥ प०-उद्वपभाद् ५ । १ भावादिकर्मणाः ७ । २ अभ्यतस्याम्

ञ्जनुः –सेट्। निष्ठा। कित्। म ।

पद्राः-जदुपणात्=जदुपथा यस्य तस्मात्। भाषादिकर्मणोः=भावधादिकार

भग्वादिकपेंग्री तयोः ॥

स्त्रा०-उदुपभात्परो भावादिकर्मणोर्वर्षमानस्तेण् निष्टा मत्ययः किष 👑 तरस्याम् । कार्यण्यत्तौ मथमत्ताणक्वातरादिकर्म । युतितमनेन । योतितमनेन। तितः । मद्योतितः । उद्वपधात् किम्-नित्यितमनेन । भागदिकर्मणोरितिः रुचितं कार्पापणम् । सेट् किम् मभुक्तछीदनः । इद कस्मान भवति गृप्तिः । तवान् । उदुपधाच्छपः । शृज्विकर्रणेश्य एवेष्पते । इति भाष्यम् । भाषया तत्त् सिद्धम् ॥

१११-पूडः वत्वा च ॥ २२ ॥ प०-पूडः प्र । १ । वस्ता १ । १ च । अने ० ~ सेट्। निष्ठा। स्टि

१२०-टकार जिम की उपधा दी उन में परे भाव और जादि क्से ह र्शमान मेट निष्ठा प्रत्यय विकर्ण करके कित् वत् नहीं होता है। क धारकम में को प्रथम शता में करना है तन की चादि को कहते हैं। द्यातिनम् । यहा द्युनदं भी धातु में भाव में फा (३ । ३ । ११४) प्रत्यय ही दम की किस्त्र विरुव्द होने संचाशिक गुण होता है। प्रश्नुतिहा। प्रश्नोति छादि कमें में। जित्र। मानि के पालिक गुण होता है। त्रतुप्र सहस्र क्यों वि जिसिनमनेन । यहा किल् का निर्येष नहीं हीता है । भावादि कमें ग्रह्म है-इचितम्-शृहुकर्म में विधान किये हुए का प्रश्यय की किश्व निधेध। होता है। मेर् पर्य वर्षी किया-प्रभुक्त सीदमा। यहां स्नाह कर्ता ही हि क्रपादि निष्ठा के किश्व का निर्देश नहीं होता है।

लायाः-मुधिनः । मुधिनवाम् । यहा विष्व निषेध वधौ सही होता है' चर अपू-तिकरक बाभी की दकारीयथथानु है आदीं में किश्व मिदेश हुस्ट है। कावस्थित विभाषा मामने में निष्टु है ह

रश्-यूष्ट मानू में वर्र मेट् निष्टा कीर बला किल् कहीं होते हैं। विश े किएक मिक्स मानि के मुनाईश होता है ॥

सूत्राः—पूरः परस्सेण्निष्टा यक्ता चकित्र भवति । पवितः । पवितवान् ॥ प्रदेश किमर्थे न वस्वावेदिति सिद्धेः । भारद्वानीयाः पठन्ति-नित्यमकिस्व-योः । वस्वाप्रहरूपुत्तरार्थम् । कथम्-विभाषामध्ये च मे विध्यस्ते नित्या भ-• इति भाष्यम् ॥ २२ ॥

# ११२-नोपधात्यकान्ताद्वा ॥ २३ ॥

यध्यन्यासम्बद्धाः । २॥

~नोपपात् ४।१ थफान्तात् ४।१। वाद्य० । अनु०~ चेट्। यत्वाः कित्। न ोः पदा०-नोपपात्=नः उपपा यस्य तस्मात् । षश् पत्थ तो पत्नी स्रन्तथान्त-ा थफावन्तौ यस्य तस्मात् ॥ स् भाग-नकारोपधास्थकान्ताद्धातोः परस्सेट्बस्बामत्ययः किडुवा न भवति । प्र-र । प्रन्थिस्या । गुफित्या । गुम्फिस्या । नोपपात् किम्-रेफित्या । थफान्तात् -संसित्वा ॥ २३ ॥ ११३-विञ्चिलुञ्च्यृतश्च ॥ २४ ॥

प०-विश्वलुष्ट्यृतः ४। १। च २००। अनु०-सेट्। वस्ता। कित्। न । पदा०-विश्वयं लुश्चियं शर्चिपां समाहारस्तरमात् ।

सुत्रा०-विश्वलुड्ण्युतः परः सेट्यत्वा विद्वद्वा न भवति । विष्टिचत्वा । व

भाष्य0-न वत्या केट् भूत्र से बत्या की कित् निषेध सिंह है किर बत्या यहर किया-इस अंग्र में भारद्वाजीय जावामें पढते हैं कि-बहादि पस्या निष्ठा की त्थय निरय दोता है। वस्या घट्य अगले मूत्रों के लिये किया है। किस हेतु रे स्य निश्य है-दी विभाषाओं के बीव जो विधि मुख काते ये निश्य होते हैं ॥ २२। ११२-मकारीयथ याना फाना थानु से परे केंद्र बत्याप्रस्थय किस् विकल्प र िहोताहै। प्रथित्वा । प्रन्यित्वा । इत्यादि में बैकत्विक किंतु नियेश होने र ने0६ । ४ । २४) से पक्ष में नकार लीप होता है। भीषप यहण वर्षी किया-

त्या । यदां (न वश्वा सेट्) से निश्य किश्व निषेध दी कर गुणादेश होता है ालाह धदण वयो किया-संवित्ता। यदां (न क्या वेट् ) वे किरव निये। निकेम लोप नहीं होता है ॥ २३ ॥

११६-वर्षि, लुद्धि, व्यत इन धातुकों छे परे सेट् बस्या विकल्प करिके वि स हो। ब्रह्मिखा, ब्रब्धिया। इत्यादि में कित्यल में नलीय हीजाता है। च्छा

सीत (बूब में पटा हुआ) पातु है उस से रेयह (१।१।२०) से हैं।का है। उस र करूप प्रस (३१११३१) में यह ठदाहरक है। ऋतिरवा । स्रतिरवा । किन्य विकर

चित्वा।लुञ्जिस्वा।लुचित्वा। ऋतिस्सात्रो धातुस्तत ऋतेरीयदितीयङ् तस्य विकल्पपन्नडदाहियते। ऋतित्वा। ऋतित्वा। सेट् किम्-वस्ता॥ ः

### १११-छपिमृषिङ्ग्रीः कारयपस्य ॥ २५ ॥

पश्-तृषिष्ठ् पिद्धशेः ५। १ कार्यपस्य ६ । १ अनु० सेट्। वन्ता । सूत्राश्-तृष्यादिभ्यः परसोट्स्या किंद्र वा मवति कार्यपस्य मने । श्री तर्षिस्या । सृषिस्या । सर्षिस्था । ऋशिस्या । कशिस्या । कार्यपद्धारणं हव वेरयेव हि वर्षते ॥ २५ ॥

११५-रलोब्युपघाडुलादेः सँख्र ॥ २६॥

प०-रत्तः ४ । १ व्युषणात् ४ । १ हतादेः ४ । १ सन् १ । १ व । अनु०-सेट् । बरुष । किन् । वा ॥

, पदा॰-व्यूपधान्=उथ इथ वी ता उपधे यस्य तस्मात् । इलादे≔स्त

दिपस्य सम्मान् ॥

स्याद— रहादिर्द्युपपादनकादातोः परमार् बक्त सँग वा रिहम पुनित्या । योनित्या । दिद्यनिषते । दियोनिषते । लिसित्या । लेसित्या । मे वाक्तिपुन दोनाता दे । केंद्र पटन वर्गोक्या - वदाका यहाँ वात्रा की

सानि के वेडमुपानु का नजीय होनाता है ॥ १६५-न्यि, सृष्, त्रम त्रन धानुकी से यरे मेद बरवा विकास कार्बि कि हार्दे। काज्यन त्राचार्य के समसे । त्रविश्वा । त्रविश्वा । कस्यादि में खब्ति व

हारि कारण त्याचार्य समय । मृतिस्था । माधिसा । हारादि से खान्त्र । मुख होजाना दे । कारणप यहन सम्मान के निर्मे दे । विकाय नी पूर्व । द्वाना ही है बस्थन

किंचन १ १ १ १ १ १३) में ब्रीक्टर मुख्य निवेश होता है छहर

ाबिपति । क्रिजेखिपति ॥ रतः किम्~दैविष्या । द्विदेविपति । व्युपपात् किम्~ घेंचा । विवर्णिपते । इतादेरिति किम्—पपिथ्या । पपिपिपति ॥ सेट् किम्− स्वा । कुभृत्तते ॥ रह् ॥

् १९६-ककालोजभूत्यदीर्घालुतः ॥ २० ॥ पः--जकाताः १ । १ अय् १ । १ इस्तरीर्धकुतः १ । १ सतास्त्रम् ॥

पदा०—करान्ताः=बस्य करन कर्स्य या वो कालः । हस्यदीयुक्षः=हूरं हस्य दीर्धस्य प्रवरम ॥ सर्वे दश्दे पिभाषेकवद्भयतीर्धकरं, पुस्त्वं सीवम् ॥ स्वत्रा०—उ. क., व ३ दर्धस्यतातीऽयः क्रमेखः हम्बदीर्धमुतसंक्षी भवति । कालो हस्यः । दषि पण् । क्रमानी दीर्थः गाँदी । कूमारी । वक्रकानः तः । देनद्वश् । कालाहरूषं परिमाणार्थम् । दीर्यवृत्वगोईस्यकंका माभूव । कत्वा । चाश्रसस्युक्त भवति । खन्यस्यकं संगोगीनश्यर्थम् । शस्य । सम्मुदायनिवृत्वय

—तितत्रज्ञम् । पदान्ताद्वेति पास्तिस्तुद् न ॥ २७ ॥ १९०**–द्राचात्र** ॥ २८ ॥

प०—स्रचः ६ । १ च झ० । झनू॰ झन् । ह्ह्यदीर्घहृतः । पर्श्भापेतम् । सृषा॰-ट्रःवदीर्घटुतराष्ट्रविधीयपानोऽच् स्त्रचत् स्थाने भवति । स्रतिरि । रानितु । स्रचः क्रिम्—सुवाक् बाहरणकुत्तम् । इतो मा भृत् । चीयते । श्रृयते।

११६-इ. क. यह बन एकताशिक दिगाधिक श्रिमाविक दकारों के उपवार-इसमय के कट्टम व्यवसाय दमय जिन क्ष्म हो यह क्षम् क्रममे ह्रस्य दीयें दून संक्ष्म होता है। रक्षाल्हार-पृत्ति । मृत्यु । क्षालाशीय-मीरी । क्षापी । दुश्लालुक्त-वृद्धवहा । यहा बालयरण परिमाय के लिये है। दीयुक्त की हु-द्रमंद्रा नहीं होती। व्यतः-मृत्यु । यहां दूलायय मुत्रु (६ । १ । ४१) में जुर्हों हो ता है। क्षम् यदत संयोगनिष्टाल में लिये है। व्यम से मास्य । यहां (क्र्यू) के संयोग की कहें र कावा को लेकर एकसाथ सामि के हत्यावय नुक् नहीं होता यहां (६ । १ । ४६) में वैकारिक कुल एकसाथ होता है । व्यम् यदत व्यवस्तुत्व के

यदा (६ । १९८४) च चनाविक्य हुन्य हुन्य हुन्य भी के स्वात में होता है। स्नतिरि । स्नतिषु । यदाँ (१ । १ । धः) से हत्यादेश होता है। स्वयूदद क्यों किया-मुद्राक् ग्राह्मस्कूतम् । यदाँ देल् के द्वस्य महाँ होता है। कीयते । द्वारों । यदां दीर्ष (७ । ४ । २४ ) से देल्ला है। सिद्यते । यदा दल् का दीर्थ चित्वा। लुझिखा। लुचित्वा। ऋतिन्साँश्रो चातुस्तत ऋनेरीयटिनीयङ् . तस्य विजन्यपत्तउदग्रीहयते। ऋतित्वा। ऋतिंत्वा। सेट् क्रिम्-वस्ता॥ २४

१११-तृपिमृपिष्ट्रशेः काश्यपस्य ॥ २५ ॥

प०-तिपम्पिकृतः ४। १ कास्पपस्य ६ । १ अनु० सेट्। वस्ता । कि स्प्रा०-तृष्यादिभयः परसीट्यस्ता किट् वर मवति कास्यपस्य मने । तीमन तिपृत्या । मृपित्या । मृपित्या । कृतित्या । क्रास्पप्यक्षणं संगन वेस्येव हि वर्तने ॥ २५ ॥

१९५-रलीव्युपघाद्वलादेः सँग्ना ॥ २६ ॥ पर्व-रतः ४ । १ व्युपघात् ४ । १ हतादेः ४ । १ सन् १ । १ व क्र

अनुं ० नसेद्। वर्ताः कित्। वा॥

ूँ पदा॰—च्युपधात्=चथ्र इथ वी तौ उपचे यस्य तस्मात् । इलाटेः=इल्.¶

दिर्यस्य तस्मान् ॥

स्याः — इलाहेर्न्युपपाहलनादातोः परस्मेट् वटत सँख वा हिर्भिते युतित्या । योतित्या । दिद्युतिपते । दियोतिपते । लिखित्या । तेतित्या । ते से पालिकगुण होत्राता है । वेट् घटण वर्गोकिया – वयस्या यहां पावा को जि मानि के वड्युपानु का नलीय होत्याता है ॥

११४-छपि, छाप, कग इन घानुको से वर नेट्बरवा विकल्प करिहे कि साहै। काज्यप आचार्य के मतमें। तृदिस्था। तिर्धशा। इत्यादि में खकित गुज होजाता है। काज्यप प्रकृष सम्मान के लिये हैं। विकल्प तो पूर्वर्ष

द्याता ही है ग१९४॥

११४- हलादि उकारीवप इकारोवप राजत थातु से वरे सेट्वरमा और में सन् किस विकाय करके होते हैं। दानित्या। दोतित्या। इत्यादि प्रधानों में निष्य सर्म तिस्त विकाय करके होते हैं। इन दर्श सर्म तुर्ध स्वायं हिया-देवित्या। इत्यादि में नित्यं किस का (११३१६) से नित्यं होता है। इन दर्श स्वयं किया-देवित्या। इत्यादि में नित्यं किस का (११३१६) से नित्यं होता है। एवं प्रधान स्वयं कहा-वर्षित्या। विवित्यं स्वयं किया-एदित्या। यहां स्वित्यं नित्यं मानिक गुता होता है। इन्यादि स्वयं क्यों किया-भुवर्या। यहां स्वित्यं को किया सानिक गुता होता है। वृत्यद्वा वर्षोकिया-भुवर्या। यहां स्वित्यं को किया सानिक गुता निर्देश होता है। सुभव्यं। यहां भी सन् को विवयं को किया सानिक होता है। सुभव्यं। यहां भी सन् को विवयं (१।३।१०) में होत्यं होता है। सुभव्यं। यहां भी सन् को विवयं

शब्दानुधासगम् । १ । ५ ॥ संपति । लिलेखिपति ॥ रत्तः किम्-दैविखा । दिदेविपति । व्यपपान् किम्-ह्या । विवर्तिपते । इलादेरिति किम्—पिथवा । एपिपिपित ॥ सेट् किम्→ वा । पुभुक्तते ।। २६ ॥ ११६-जेकालीजभूरयदीर्धव्लुतः ॥ २० ॥ प०---कतालः १ । १ अय् १ । १ इस्स्दीर्छश्नः १ । १ संझायत्रम् ॥ पदा०—ककालः=वश्च करग कश्रम वः वा कालः । हस्बदीर्घप्रतः=ह-प दीर्घरच प्रमश्च ॥ सर्वे। इन्द्री विभाषिक्षयहभवतीरवेकस्व, पुस्त्वं मीत्रम् ॥ समा०- ज, क, व ३ इस्पेवमालीऽच् प्रामेख हुन्बदीर्घपृतसंही भवति । को दृद्यः। द्रिपः मधुः। उत्तरली दीर्घः । गारी । कमानी । उस्तरलः : | देनदत्तकः । कालाग्रहणं परिमाखार्थम् । दीर्वप्रमयोक्तरेयनका माभृत् । मल्य । राध्यस्तुहर्न भवति । व्यभ्यत्यां संयोगनिष्टच्यर्थम् । बरस्य । व्यच्यानुहायनिष्टस्यर्थ —तिमत्रच्छेषम् । पद्गन्ताद्वेति पास्तिकस्गुर् स ॥ २७ ॥ ११०-छाचन्त्र ॥ २८ ॥ प०-- अपः ६ ११ प च० । सन् श्यन् । इत्तदीर्वपुनः । परिभाषेयम् । सुमार-स्परीर्वतुतराकविधीयपानोऽम् श्रेष्यव स्थाने भवति । श्रातिरि । तितु । धानः क्रिय्—सुवाक् बाह्यणकुलम् । इलो मा भूम् । चीयने । ध्यते । ११६- ह, क, हुई पन एवनाथिक द्विगाधिक विमाधिक ट्वारी के ट्वार-सत्तप के कट्टम रुपनारण रामय जिस प्रमु का ही शह शासू अससे हुन्य ही थे न संदर्भ होता है। दकाल्ह्स-द्वि । स्व । सकालदीयं-गीरी । बसारी । कालपुत-देवद्वः । यहा कालपद्य परिमाण के लिये है । हीर्यप्त की हु-भंदा महीं होती। सनः-प्रजूष। यहा दृष्टासय तुरु (६ । १ । ६१) से ज़ही हो। । है। प्रमु चहता संयोगितियनि के किये है। इस से प्रतस्य । यहां (ब्रं यू) के योग क्षे कहुँ द मात्रा को लेकर एवमाका सानि के हुल्लावय मुक् कही है। ना ा सन् घटन कष्मनुदाय की नियत्ति के निधे भी है एक ध-तिनःकडक्यू। हो (६ १ १ १ ६६ ) में क्रेनियम मुक् महीं हेरता है म ३० म eta-genflun unt bi feulunin mu mu git & eren u eine i whale i whay i wet (t i ? i bi) fi Praitu bini f' i merre त्वी किया-मुक्तान् झाहायपुण्य । यहां दुल केर प्रस्त कही है। वर्ष है । की बेल । (समे । सहाद्येषे ( का का देश) के हिमा है। मिल्लाने । यह हम का देश होंचे वेश्येव हि वर्त्तने ॥ २५ ॥

चित्या। लुश्चित्वा । लुचित्वा । ऋतिःसीश्री पातुस्तत ऋतेरीयटिनीयट्

तस्य विकल्पपन्नउदाहिषते । ऋतित्वा । ऋतिसाँ । सेट् किम्-बस्ता॥ २ १९४-सपिमृपिक्तशेः काययपस्य ॥ २५ ॥

स्पा०-तृष्यादिभ्यः परसोट्यत्वा किंद् वा भवति काव्यपस्य मने । ि तर्पित्या । वृपित्या । मर्थित्या । कृशित्या । कशित्या ।

११५-रलोब्युपघाडुलाडे: संस्र ॥ २६ ॥ ं वर्-रतः ५ । १ ब्युष्यात् ५ । १ हतादेः ५ । १ सन् १ । १ व म

र्थानु ० - सिंद् । वस्की । किन् । वा ॥

ु पदार्- व्यूपभात्=तथ इथ वी ती उपभे पस्य तस्मात् । इलाउः=हत्

दिर्पस्य तस्मात् ॥ स्या०—हलादेव्यु पधादलन्ताद्धानोः परस्मेद् बस्या सँश वर किद्दुर्भी

द्युतिस्या । योतिस्या । हिन्नुतिपते । हियोतिपते । लियिस्टा । लेखिस्टा । से पालिकगुण होतासा है । हेट् घटण क्योंकिया – वदस्या यहां परवा की हि सानि के वध्युपातु का नलोच होजाना है ॥

१९४-सृषि, सृषि, कृत्र इन धानुष्रो से परे नेद नश्या विकत्त्व करिके कित साहै। कार्ययव प्रशासकों के सक्तों । तृष्टिस्ता । तृष्टिस्त व

तादा कारत्य आषाय के मतन । तान्ता । तान्ता । इत्याद से आका पू तुत्त हो जाता है। कार्याय बहुत मन्मान के निर्ध है। विवस्त तो पूर्वहूँ झाता ही है शर्शः। ११४-इलादि वकार्यायथ दकारोयथ प्रकार थातु में यर मेहदश्या छीर्

सम् किस् विकरण करके होते हैं। युनिन्या हां किया। इसादि प्रदेशों से दिर पस में गुण निषेध और अदिश्व में गुण विधान आदि कार्य होते हैं। रज् दर वर्षे किया-दिविया। इत्यादि में नियक्ति का (१४१६) में निषेध होत्वर है होता है। हयुष्धात् वर्षे वहा-चित्तेत्वा । विवस्ति तया नियक्ति की विध होत्वर गुसाईग होता है। हनादि पहण वर्षे किया- प्रवित्वा । या किस्तिनिय मानिक युण होता है।

वेश्वा को किश्व मानिक रुख नहीं हीता है । युप्तान । यहां भी सन् को निर क्रिय (१ । २ । १०) में होका युन निर्णय होता हैन्दरन विपति । निलेखिपति ॥ रलः किम्-दैविस्था । दिदैविपति । व्यपणात् किम्-ारा । विवर्तिपते । इलादेरिति किम्—पपिस्वर । पपिपिपति ॥ सेट् किम्→ खा। चुभूक्तते ॥ २६ ॥

११६-ऊकालीउभुस्वदीर्घंग्लुतः ॥ २० ॥

रच दीर्घरच प्रतरच ॥ सर्वे। द्वन्दी विभाषकयद्दभवतीरयेकस्वं, पुस्रवं सीत्रम् ॥ स्त्रा०-उ, ऊ, उ ३ इस्पेबंबालीऽच् क्रमेण हुम्बदीर्घपुतसंती भवति । हतो दृष्यः । द्रिषः मणुः। जनालो दीर्घः । गौरीः। कुमारी । उस्कालः ः। देवदत्तः । कालप्रदृष्णं परिवाणार्थम् । दीर्वयुषयोद्धस्त्रमंता वाभ्वः । प्रलुपः । बाश्रयस्तुहन् भवति । बान्ग्रहणं संयोगनिष्टस्यर्थम् । मरस्य । बारसगुदायनिष्टस्यर्थ

११०-घ्रचन्न ॥ २८ ॥

—तितउच्छत्रम् । पदान्ताद्वेति पासिकस्तुट् न ॥ २७ ॥

प॰--- अचः ६ । १ च घ० । अनुः अच् । ह्स्यदीर्घवतः । परिभाषेयम् । सुत्रा०-तृत्वदीर्घष्टनश्केर्विधीयमानोऽच् छचएव स्थाने भवति । यतिहि । तिनुं। श्रयः किम्—सुवाक् श्राह्मणकुलम् । इलोः माभृत् । चीयते । श्रृयते । ११६-त, क, द्र इम एकतात्रिक द्विवात्रिक विमात्रिक दकारों के दरवाद-। समय के कट्टा करकारता समय जिस असूका हो यह शब्द कमने हुन्। दीर्घ न संद्यक होता है। दकालहुम्य-दिधि। मधु । ककालदीर्घ-मोरी। कुनारी। दश्यालम्त-देवदस३ । यहा कालग्रहण परिमाण के लिये है । दीर्घमृत की हु-लमेडा नहीं दोती। अतः – प्रमूप। यहां द्रम्यात्रम तुक् (६ । १ । ७१) से नहीं हो ता है। अबु सहस मंदीसिन हिल्ली के लिये है। इस से प्रत्रम । यहां (सृपु) के र्तपोग की अर्ह र मात्रा की लेकर एक्सात्रा सानि के हुन्नात्रय तुक् वहाँ देाता है। क्रम् प्रदेश क्रम्ममुद्दाय की नियत्ति के लिये भी है दन में-तितद्व्यन्नम् ।

११७-हरुव्हीर्पेष्ट्रत शब्दों से विधीयमान अब् कब् ही के स्थान में होता है। प्रतिरि । प्रतिनु । यहां (१ । १ । ४=) से हस्वादेश होता है । प्रचयहत्व वयो किया-मुवाक् झाहासपुत्रम् । यहां हम् की हस्य मधी होता है । चीयते ।

यहां (६ । ९ । ७६) से वैकस्पिक तुक्त नहीं देशता है ॥ २०॥

स्पति । यहां दीर्थ (७ । ४ । ६४ ) ते हे ता है । मिद्यति । यहा हल् के दीर्थ

चिन्ता।सुजिस्ता । त्यिन्ता । त्रातिस्त्रीचे चकुस्तत प्रातेशिपश्चिपः तस्य विक्रन्यपञ्चद्राष्ट्रियते । प्रातित्वा । क्षतिस्ता । सेट् स्मिन्तमा।॥ भा

१९२-तृपिमृपिकृशेः काश्यवस्य ॥ २५ ॥

पन-त्यिम्दिहरोः ४०० कारयपस्य ६ १ र अनु० सेर् । वासः । ।।।
मुवान-त्यादिश्यः परमोट्स्याः किर् वा भावत कारयपस्य भी ।विषयः
तर्यस्य । मुक्तिमा । मिनिमा । हिल्ला । कार्यप्य पार्व किंवा
वेष्ये कि वाने । २००॥

११५-रानोऽयुषधातुलावे. संग्रु ॥ २४ ॥ वर-रन्: ४ । १ रपुषणत् ४ २ १ स्तारे ४ । १ सत् १ । १ प ४)

पर्वतन्त्रः चारप्यप्रभाष् प्रत्यक्ताः प्रत्ये र स्थार् र र र प्र सनुभ-गोरक्षास्य क्रियुक्षमाः

े प्रशः । व्यवणात् प्रभावभावी ती प्रयुधे यस्य तस्यात् । इतारी द्वाती प्रशः नश्यात

स्वर्धः — इतर्रास्य कार्यास्या हाताः वर्धारे वर्षा सेश्वरी स्वित्रीः स्थिताः यात्रकः वेरत्यस्यः वर्षायस्यः । निर्दारकः । सीरास्यः । स्रोतिकाम् बर्णायस्य हे १ १ १८७ १० १७४० वर्षाः वर्षाः वर्षाः सर्वे स्था

क कि के कहण्यान् का संस्थित गोणाना है। १९८ को कि क्षेत्र क्षा क्षेत्र घाषा को से वह कर करना विकास कहि है हिसी ल है। कांक्रपण प्राचार्त के समस्य विरायः विशिष्ट (कांगरिक) के कि कुन करें शुक्क हैं जिला है। के कर्मण सहस्य करास्त्र के रित्य के विकास हो कुने हुई है

ar er ar år år mere

ाविषितः । त्रिजेखिपति ॥ रतः किम्-देविष्तः । द्रिदेविषति । व्युपपात् किम्-वैरगः । विवर्तिषते । इतादेरिति किम्-प्षित्वाः प्रिपिपति ॥ सेट् किम्-एवा । कुपत्तते ॥ २६ ॥

े ११६-ऊकालोज्भूस्वदीर्घप्लुतः ॥ २० ॥

पः—जनाताः १ । १ माय् १ । १ हस्वदीर्घनुतः १ । १ संतासुत्रम् ॥ पदा०—जनातः=वरच जस्य जक्ष्य या वां कालः । हस्वदीर्घनुतः=हूः ह्य दीर्घरच पुतरच ॥ सर्वे। हम्द्री विभाषेत्रवद्भवतीर्येतस्यं, पुस्त्वंसीतम् ॥ सुत्रा०—ज, ज, उ ३ हर्ष्येकालोऽष् क्रपेण हम्बदीर्यंगुतसंतो भवति ।

्षत्रा १८०० क., ८ व १८०६मालाऽप्य क्षमणः हुम्बद्दायपुत्रसंसाः अवातः । कालो हुम्बः । १षा । मणु । जकालो दीर्घः गारीः । कुपारी । दकालः रा । देवद्यः । कालाव्ररणं संस्माणार्थम् । दीर्घयुत्रयोष्ट्रस्वकाः माभूद् । प्रतृत् । आप्रयस्तुद्द्यं भवति । ज्यन्त्ररणं संयोगनिव्यवर्षम् । भरत्त्व । ज्ञम्सुद्दायनिव्यर्षये —नित्रवज्यम् । पदान्तदिति पाचिकस्तुरः ॥ ॥ २७ ॥

११०-ग्रचम्न ॥ २८ ॥

प०— अवः ६ । १ च आ । अनु अच् । इस्त्यीर्यह्नाः । परिभाषेयम् ।
सूधाः - ट्रस्यीर्यह्नत्यस्थिपोयपानोऽच् अचएतः स्थाने भवति । अतिरि ।
गितनु । आपः किम् — सुवाक् प्राक्षणकुलम् । इस्तो मा भूत् । चीयते । अयते ।
११६- ४, कः, ग्रु इन एकनाश्विक दिगाशिक विगाशिक रुकारों के दुष्वार। अगा के कष्ट्रण रुप्पाण रुप्प जिल्ला स्वा हो वह रुप्प क्रमा हुस्स शीर्य
ता संस्क होता १ । रुक्षालहुल्य — द्विषा । क्रकालहोर्य-गीती । सुनारी ।
३१ । सुनु स्व स्व । यहां क्षालहुल्य प्राप्ता के लिये है । दीये हुत की दूर्

31 है। जब् पहल बंदोगनिष्टिक के निये है। इस में मरदय । यहां (स्यू) के तंदोग की कहें र सावा को नेकर एकतावा नाति के हरावया मुक्त नहीं होता है। जब्द पहल जब्दातुदाय को नियत्ति के नियो में हरावया मुक्त नहीं होता यहां (१।१।४९) ने वैकतिकत तुन्त नहीं होता है सरुत १९८—हस्परीयेहन ग्रन्थों से विभोगमान जब्द जब्दी के स्थान में होता

है। चिति । चिति व छा १४ । ४४ । चिति व छा छहा नहीं है। चिति । चिति । चिति व छा था पर है। चिति । चिति व छा छहा नहीं है। चिति व स्वार्थ में स्वार्थ म

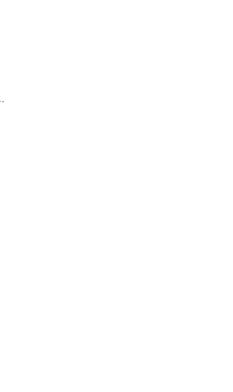

स्मान-नीचैरणन-पमानोऽजनुदाससंद्रो भवनि । समाने स्थाने मीचमार्गे निप्पन्नोऽजनुदान्वयं लभते । हिरययगर्थः ॥ अस्मायाने व्यवस्थानाम्यः स्वयोगान्त्रीयस्थानि स्वयवस्थाने

्ष मायामी दारुष्यमणुता सस्येश्युरचीकराणि शण्दस्य । बान्ववसर्गी मा देवमुक्ता सस्येति मीचीकराणि शब्दस्य ॥१० समानेमक्रमाति वक्तव्यम् ।इति मार्च्य

१२०-समाहार: स्वरित: ॥ ११ ॥ प॰-समाहार: १ । १ स्वरित: १ । र मनु॰-सन् । उदाच:।सनुदार:॥ पदा॰-समाहार:=समाहियेते उदाचानदाना यस्मिनिति । सपितरसा प्रत्र ॥

पदा०-समाहारः=समाहियते उदाचानुदाचा यस्यिमिति। अधिकरण पत्र । नामस्योदन्नोदाचत्वानुदाचत्वधर्मी गृथेते । संज्ञामुषम् ॥

गणप्यदिषोदाचातानुदाचात्रपर्या एवेते । सहामूषम् ॥ १षा०-उदाचातानुदाचात्रपर्धद्रयरहितोऽप् स्वरितराहेः भवति । त । सर्गव्यम् ॥ १२१-तस्यादिताउदात्त्वमहोहरस्यम् ॥ ३२ ॥

हरवयगर्भ: । यहां हिरवय कीर गर्भ शब्द के कवाल में कशकालोदान ( हा-रिक्त) से होता सीखे वर्षयमानस्तर (६ । १ । १४८) कीर सम्रातर ( कनशकाल

िरा, भे होता पोळे वर्षपानस्टर (६ । १ : १४८) कीर सञ्चार (क्रमुदास्तर । २ । ४० ) से होजाता है ॥ १० ॥

१६०-टदारायन और कमुदारायन सहित को खबू नह रुप्ति बंक्य होता । का यहाँ (६१९ १९६४) वे स्वरित हुया। कर्तव्यम् । यहा भी क्वरित हुया। १९१० १९१-चन्न स्वरित के व्यादि में क्वरीताका उपान और वरिमिष्ट कमुदान नवा । यहाँ कठि-का वहां को वहां सामान्य व्यादि वें दर्गन कोय कमुदान है। स्वरा । यहाँ कटुँकाना वहांक कोय देहमाना कमुदान है। सारक्ष्य है। यहां और कटुँकान न या । दरा रूर्थ में भरतेन व्ययं में मुनस्वर्यत होना है। यहां और कटुँकान न

- प्राथमि भाषाको भिष्ठा । दाहर्य स्थाप दास्त्वता करूना । कन्ना करा १८१४ व्यवता । उत्तीकारिक कार्यक अव्यवसारी भाषाका विवित्ता सा वे स्थाप पुरात हिमायता । उत्ता साथ वहता वरहर्योत भीवे कराहि स-

दाच चीर शेव शहंसात्रा चनुदात्त हैं।

त्य व प्रक्रमणे वर्षः करियांकिति प्रक्रमा वयानवृत्यते तेनायमधे - एवविवं गिरुशिद्धि स्थाने सम्बोधस्थातकुके स्थानेभावे विषयकीम् एराकीस्थानारे प्रकारिक स्पृत्रेत्वाना सर्वति । एकपुर्व्योदियमेनीयभागी स्पृत्यते मोदिशिष्टमे-

े । प्रश्यासम्मधियस्य प्रायं विशेषा । यहकादिवर् विशेषरति व

दीर्धः । अनुः किम्-भियते । देवदत्तः । प्रतः । अन् किम्-अनिनीशे तकारस्य मा भत्।। २८॥.

रणु भा भूष्या २ - ... इह कस्मान्त्र भवति - घीः। पन्याः । सः। इति संज्ञयाः विधाने नियम् ये संज्ञया विधीयन्ते तेषु नियमः। किं वक्तव्यमेतत् । नहि-कथमन् श्यमानं गंस्की श्रजिति हि वर्त्तते तत्रैवमभिसंबन्धः करिष्यते । श्रचोऽज्भवति हरवो दीर्घः दुन्तने

११८-उच्चैरुदात्त: ॥ २६ ॥

पर-उच्चैः घ०। उदात्तः १।१। घनु० घर्। संज्ञासुत्रम्।। स्या०-बच्चैरपलभ्यमानीऽजुदात्तसंब्री भवति । उच्चैरिति ...

संक्षितो विशिषणम् । उद्यादिभागसहितेषु स्थानेषुध्वभागे 🐪 लभते । ये । के । ते । उदात्तप्रदेशाषाद्यदात्तं श्रेत्वेगाद्यः ॥ २६ ॥

११६-नीचैरनुदात्तः ॥ ३० ॥ प०~नीचैः अरु। अनुदात्तः १। १ अन् । अयु। संग्रास्त्रम्

नहीं देशता है। देवदत्तर । यहां (८।२।८४) से मृत होता है। अब् यहच क्वो

भाव्यमानः । इति भाष्ये ॥ २८ ॥

किया-प्रश्निकीःत्। यहां तकार की मृत नहीं होता है। माध्यः-ह्यीः। पन्याः। सः। इन में छच् का नियम वभी नहीं होता है।

नः - इस्य दी पे मृत वन कंडा ग्रद्धों से की अब्दिधान किया कार्ध यह स के ही स्वानमें हो। वया यह कहने योग्य है ? महीं। बिर कैसे ? कहे विना लाना जाता है। अध्यद अनुवर्त्तान है इस के विषय में यह साक्ष्य ि

बादना कि हुए। दी पे मृत शब्दों से की अनुविधान किया नाथे बहु अन् ्डे स्वान् में होता है ॥ स्व ॥

११८- दश्वस्यर में एपलायमान प्राप्त है।ता की अस् यह तदास मंजन होता

है। रुप्येः । यह पर् स्थानहत्त्रप्रपत्र का कहमे वाला भंचा का विशेषण है। दरवादि भाग शहित की स्थान सम के संध्ये भाग में निष्यक्र की क्षण अह क दाल धर्मे का बात दोता है। ये। के। ते। इन में प्रातिपदिकाल स्ट्रांस और

कर्रात वन्हे एकार्य के। (एका० ८। २। ४) में तरात होता है। सर्वि प्रदेश-कासुदाः इत्यादि है ॥ २८ ॥ ११८-भीषले भाग में रपत्रभ्यमान की छन् वह समुद्दाल श्रंपक होता है।

कमान श्यानमें भी वे भागमें जो टाएक कव् वह कमुदात धर्मका प्राप्त होता है।

यथ्दानुगासमम् । १ । २ ॥

90

स्वाः-नीचेरपंत्रभपानोऽजनुदासस्त्रो भवति । समाने स्याने नीचभागे निपानोऽजनुदानभमें लभते । हिरययगर्थः ॥

क आयाभा दारुष्यमणुता स्वतं । इत्ययमाः ॥ क आयाभा दारुष्यमणुता स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं । अन्वत्वसर्गो मार् दंगुरुना सस्येति नीचः कराणि शब्दस्य ॥१० समानेनकप्रदित सक्तवम् ।इति भाव्ये

## १२०-समाहारः स्वरितः ॥ ३१ ॥

प०-समाहारः १ । १ स्वरितः १ । १ अन्०-अप् । उदाचः।अनुराधः॥ परा०-समाहारः=समाहियेते उदाचानुराचे यस्मिश्रति । अभिकरण पत्र् । साम्प्योदेशोदाचत्वानुदाचत्वपर्ये। छदेते । संज्ञानृत्वम् ॥ स्वरा०-उदाचत्वानुदाचत्वपर्येद्वसहितोऽच् स्वरितसहे। भवति । सःमध्यम् ॥

१२१-तस्यादितंजदात्तमहृहस्यम् ॥ ३२ ॥

दिरवयनभे: । यहां हिरवय और नर्भे शब्द के समास में समासाकोदान ( हा-भिन्त) में होता योखें वर्ण्यमानस्टर (६ | १ । १४८) और समृतर ( खमुदात्तातर १ । २ । ४०) से होजाता है ॥ ३० ॥

१२०-वहारायम और कमुदार्चयम सहित को खबू वह शास्त रोहर होता है। क्षायहाँ (६१९ १९५४) वे शस्ति हुन्ना। क्यांव्यम् । यहां भी स्वस्ति हुन्ना। १९६० १९६-वस स्वस्ति ने व्यादि से कहुँगाना वदाना और वस्थिष्ट कमुदास

्षित् - वस क्यारत के खादि में अनुहास समिती चाहिये। सिन्ह । यहां बाधीमात्रा व्यद्धित सेय व्यद्धुदास है। स्वा । यहां व्यद्धीमात्रा प्रदाश सेय बेड्याजा व्यद्धास है। माहवस्त्र। यहां (स्व-स्वा मार २ १ । १९३) से महबस व्यवे में मुत्तरादित होता है। यहां भी व्यद्धीमास्य हिराय और सेय हाईसाबा व्यद्धास हैं।

कं चापामी भाषायां निष्ठाः । दाहरणं स्वास्य दाहरता हस्ता । कपुता रूस काटरण वंत्रता । वस्त्रीकराणि शाद्रश्य ॥ व्यवस्त्रणं नामासं गिरिकता। सार् देवं त्यस्य पुरुता विकास्ता । वहता त्यस्य महत्ता वहत्यसित भीषेश्वराणि ध-ग्रेस्स ॥ प्रश्नास्त्रे वर्षां व्यक्तिस्तित प्रश्नाः वदात्रभुत्रस्ते निवास्त्रये - तृष्टकं गिर्वाहित् स्त्रामे व्यक्तिस्त्रामाणुक्ते कार्यभावे विषयकीत्य दूरामो,स्त्रामावे गिरवकीत्य क्रमुरामो भवति । एकपुण्वेहित्यमेनोरामेनागो स्ट्रमेन मोबीहरस्त्र-

नाधीमागः । क्रन्यासम्मधिनन्यज्ञायं विशेषाः । बहुणादिषद् विश्वेषद्वति व

पश्-नस्य ६। १ स्रादिनः वात्र उदात्तम् १ । १ । प्रार्वेद्यपम् ६ १ । ६ पदा०-तरप-पूर्वोक्तस्य स्वरितस्य । ब्यादिनः=ब्याद्राविति । ब्यद्वेहस्तम्=ह-

स्वस्यार्दम् । परिभावेयम् ॥ स्वा • नस्य स्वरिनस्यादावद्यात्रीद्राता परिशिष्टानुद्राताविज्या विश

थाईपात्रीद्रानार्द्रपात्रानुद्रस्या। कस्यर । थाईपात्रीद्रस्ता । शिर्षा सार्वेकपात्रास्त्राः चा । माणवक ३ माणवक । आईमात्रीदाना परिशिष्टे साईदिमाने अनुहाते । हस्वादिभेदेन-अ. इ. व. घर एपां वर्णानां प्रत्येतमहादृश्मेदा भवति । तय हि=हःबोदासः । हस्यानुद्रानः । हस्यम्बन्तिः । दीर्घोदासः । दीर्घानुदासः दोर्घस्वरितः । प्रतीद्रातः । प्रताऽनुद्रातः । प्रतन्यरितः । अनुनासिकानुनानि कभेदनाष्ट्रादश् • लगास्येचा च दादश द्वादगैव ॥ ३२ ॥

१२२-एकम्रुति दूरात् संयुद्धी ॥३३॥

प०-एक युति १। १ दूराव् ४। १ संयुद्धी ७। १६ पदा०--एकथुति-एका थुतिर्दस्य तत्र । दुरान्=विमहत्यात् । संयुद्धाः योधने ॥ नचेइ पारिमाणिकी संबुद्धिध्वते ।

ह्रस्तदीर्पेष्ट्रत स्ट्राच धनुदात्त स्वरित श्रीर बानुनामिक निरनुनास्कि भेद से छ. इ. च. ऋ इन वर्षी में एक एक के अठारहर भेद होते हैं। जैने प्रका छकार हस्रोदास, हस्रानुदास, हस्त्वारित, दीर्घोदास, दीर्घानुदास, दीर्घसर्वि मुनोदास, मुतानुदास, मुतस्वरित, येही अनुनाधिक के साथ नव भेद और है जाते हैं। अतः सब मिलकर अठारह भेद है। जाते हैं। इसी प्रकार इकाराहि वर्षों के प्रठारह प्रटारह मेद होते हैं। लुक्य के बारह मेद और ए ऐ को में इन के भी बारह बारह भेद होते हैं ॥ ३२ ॥

१२२-दूर से संवीधन ( पुकारने ) में जी बावय वह एक पूर्वि होता है। धदात्तानुदात्तस्वरित इन का विमाग केविना की उच्चारत है अम का एक्ट्रांडि कहते हैं। आगच्छ भीमाणवक देवद्त्त ३। यहां-आगच्छ भीमास्वक देवद्सी इस प्रकार उदात्तानुदात्तस्यरित इन का भलग २ उच्चारत चाहिये पर एँँ श्रुति होने में निर्भेद संस्थारण होता है। दूर में ग्रहण क्यों किया-आगच्छ मी भारतक । यहां एक मुति नहीं होती है कि सु (गतिन ६ १ २ । ४९) जा है।

<sup>ं 🕂</sup> नृत्रर्थस्य दीर्घा न मिला। तं हाद्शं भैद्माचलते ॥ सन्द्यलराखां हृस्यान सन्ति ताम्यपि द्वादेशपभेदानि ॥ इति शिक्षामूत्रेषु ॥

स्मार-द्रारसंबोधने यहावयं तहेक्युति भवति । वदाचानुदानम्बरिता-वारिवार्यनोद्यारस्यकपुतिः । व्यागन्य भोमारणकः देवद्य ३ । द्रादिति किम् मानन्य भो मारणका ॥। ॥।

#### १२२--यज्ञकर्मग्रयज्ञपन्यूड्रस्यामसु ॥१८॥ ॱ पः-यक्तमील ० । १ अञ्चष्ट्रस्यसम्बर्धः । इ अनु०---प्रश्नुति ॥

पदा०-यहकर्मणि=यहस्य कर्म यचिमन्। अन्यस्युट्खसामसु=नव्ध न्यू-

र्रारस्य साम थ तानि तेषु न ॥
स्वार-जरम्पृट्रसामवनितयसकारेषपेकधृतिभेवति । स्वानमृद्धां दिवः
कृत्यः । इत्यादि भक्षकाणि किष्-पारमाध माम्यू-स्वानमृद्धांदिवः कृत्यातिः ।
स्वारे दिक्-मामानविज्ञीविद्वेववस्तुतः । स्वाप्यस्वीवति किष्-गद्द्वाः पोटराभेक्षारस्तम् विच्दुराकाः वैनिद्वृद्वाः । स्वाप्यस् दिस्-वाययिकोपभीतपत्तामानि ॥ प्रविष्यं समित्रणं दद्दः । स्वयनस्त्री गोतिरभावस्यात् ॥ ३॥

१२४-उच्चेरतरां वा वपट्कारः ॥३५॥ ४-उच्चेत्तराम् म० । वा स० । वपर्कारः १।१ सन्० यक्तमेणि । वक्तनि । पदा०-उच्चेत्तराम्=उदाचतरः । वपर्कारः=बीपर् । वपर्कारक्तमेन वी-पदाच्ये लच्यते ॥

देहात, मध्यभिष्ट् की नियात (८ १ १ १ ८) हर ठहान से वर्षे खतुरास नार-बैग्डंपित (८ ४) ६४) न्यळ-खतुरास केंग्लोर-नहासके वरे छकतर (१ १ २ १४०) केजी-न्याहर से वरे-मात्यक-बामित्रत की मियात स्टर (८ १ १ १ १९) से छक्के हेत्युसन-मान्केंग्लोरित की एक १६६) और सेव की एक चुति (१ १ २ १३०) से बीजो है एक करों का यथातम् उचनारक हिरता है ॥ ३४ ॥

ें द्राउ-जयाबूहरा फीर सामवीजीत यसब में मि मधी की एव पृति होती है।
मिनियूहोदिव कदुन्द र यहा खाग्यादि शब्दों में को उदायादि कर है उन ही एकपृति होती है। यसकमें पहल बयो किया-जाशस्त पाठमा के स्वा-दृति में हो। अपने काशस्त पाठ में पूर्वोक्तमत्र के ट्यामादि क्यों का उ-प्रवाद प्रयादम् होता है। जब में निथेष को क्या-मागोठ स्वादि मार्थों के क्यों में यसिक स्वादिक स्वादि । पुरूषों में मिनेप क्यों है यहक में में बेलव के कार प्रदेश होने है जन में कोई उदाना है कोई समुदान है उन का सका- स्वा :- यज्ञ कर्मिणं वीषद्शब्द बदाचतरो वा भवत्येकनिश्रुवी । सोमस्याने वीष्टिश्वो व्यद् । सोमस्यानेवीष्टिश् वी व्यद ॥

वाहिश्याश्यद् । सामस्यानवाहिश् वाश्यद् ॥

१२५-विभाषा छन्दसि ॥३६॥

प०-विभाषा अर्थ । द्वन्दिस् ७ । २ अनु०-एकश्रुति ॥ स्वा०-छन्दसि विभाषकश्रुतिर्भवति पसे ( यथास्वरम् ) इपेत्वोऽजेता पवस्य देवो वः सविता मार्धयतु० । इपेत्वोऽजेत्वा वायबस्य देवो वः सवितामा तृथ इत्यादि । बेति मक्कते विभाषाग्रहण् यहकर्मणीत्सस्य निरूपर्यम् । तेन स्वाप् यकालोऽपि पानिकेकश्रुतिर्भवति । व्यवस्थितविषापेपमितिकविषयेषं व्यवस्था रेः

न्त्राणां निस्यं त्रेस्वयं ब्राह्मणवास्यानां नित्यमेकश्रुतिरिति ॥३६॥ १२६-न सुब्रह्मरायायां स्वरितस्य तृदात्तः ॥३०॥

प०-न द्या सुब्रह्मस्यायाम् ७ । १ स्वरितस्य ६ । १ तु द्या । उर

१ । १ अनु०-एकश्रुति ॥ पदा॰-सुब्रह्मयगयाम्-श्रोभनं ब्रह्म सुब्रह्म तस्पित् साध्यी तस्याम् ॥ सुत्रा॰-एकसमेणि॰ विभाषाद्यन्दसीति च माप्तावेकश्रुतिः प्रतिपिध्यते ॥

वत् रुष्णान्त्र । साम में निषेष वयी विधा-श्रांसे से जो विशेषणान गांधे क हैं है साम कहाते हैं-एड्वियर्थ इत्यादि सम्मान प्रयोक्त करना बाहिये वर्षो यहां एक्युति होने में मान का खमाब होजाये ॥

१२४-यचकमें में बीवद् शब्द क्रत्यम हदान होता है विकल्प में दूसरे। में एकपुति हेली है। मोमस्या० इत्यादि में दोगों वस होते हैं ॥ ३५ म

र्भ-यसक्से वे सामय श्वास्त्राधकानिक विदेशकारत में एकसुति विर वे होती है। यसामार में यथा प्राप्तका होते हैं। इयेगो० इत्यादि कार्यो रवास्याय (नित्यक) पाठ में दोत्रों यस होते हैं स्वयंत् य्यावत् रश्रोत्त्रवास्त्र वा एकसुति में याठ होता है। खोईकहते हैं यहां विभाषा प्रश्ता व्यवस्थित व्यवस्था के विषे हुए है इस में वेदमाओं में यदोत्ता स्वरोपशास्त्र स्नीर मार्थ वास्तों में नित्य एकसुनि होती है स

१२६-चुम्प्रस्या में एवजूनि न है। विजु स्वरित के। बदान है। । यहर्य रयक्यायुर्मकानमु । विकासकलि । इतमे प्राप्त एकजुति का प्रतियेव कि बाता है- सुव्रमाण्या नाम निगदः । स्मूत्रस्ताण्यं श्रीमन्द्रायण्यः । दृश्विष्टायण्यः । येपातिः येपंप चणण्यस्य मेने गारावण्यन्तिसारूयार्येतरः । कीशिकवादार्यः गीतगञ्जवादाः । सामुद्यानागरस्य स्ववन्त्रः । ॥ स्वसानित्यन्तः । तस्मिमेव निगदे मथमान्तस्यान्तव्यान्तव्या

मुप्रस्तवयामाम निगद् है। मुप्रहारयोहम्: इत्यादि ॥ नाट-हवी मुष्रहात्त्वाः निगद् में प्रयमान्त की फलोदान्त होता है। यार्थी यन्तरे। यहां डिनट ( ६।

क्रेय मुत्रहाएयो३म् । द्वायोव गरिस्तर्स्वरेश (६ । १ '। १८५ ) स्वतिष्ठरत-' स्योदाको विधीयते । इन्द्र इत्यत्रामन्त्रिश (६ । १ । १८८) द्युदाकत्यमितीकार टरामाः १ द्व इत्यस्य यत्रपेस्वरेका (६ १ १ १ १५०) मुद्दानार्थं तस्योदानास्परस्य रारितार्थं (८ । ४ । ६६ ) प्राप्तं सन्यात्रीदासी विधीवते सती द्वावस्पदासी । जा-गरक । कत्रकारः प्रकृतिस्वरेत (६ । ए । ४०) सदाताः । अवद्वसृति निवातस्वरेता (६११। २८) सुदासी लगोर्गंडस्यक्षीदातारवरस्य स्वस्तिस्त्रं प्राप्तः तस्योदासी विधीयते सनवन्त्रावर्ष्टेत्यत्र कस्यारवदासाःवरो।सुदासः । इरिवज्ञागर्थः । सत्रा-मन्त्रितासुद्रात्तेन इकारण्ड्यानः प्रशिर्वेत्रर्यस्वरिकानुद्रशास्त्रस्योदासादनुद्रासस्येति स्विति कते सदासी विधीयते । श्वामच्येत्यत्र प्रवेषदाकारमकाराषुदासी । एवन-त्रावि चरवार उदात्ताः श्रेवसनुदातम् । मेधातियेरिति धस्यन्तं पराष्ट्रगवद्यभा-विन[ २/१/२] परस्याञ्चम् । ततो सेधातियेमैपेति संयद्या मकसस्यामन्त्रिताशुदानत्ये हने घाइन्यस्य वन्यस्वरेया कतानुदानस्य स्वरितः प्राप्त सद्दान्ती विधीयसे तेन मेध-ति हाकुदासी थिएमनुदश्सम् । एउण्डायस्य मेने । इत्यत्रापि यूपण्ययस्येति पराङ्गव-इमाधन मेनेहत्यामन्त्रितस्याङ्गम् । अत्रात्यायन्त्रितासुदाक्षेत शृहत्यस्यासुदाक्ष-त्यं परस्य पकारस्य वार्थस्वरेखानुदाक्तव्यं तस्योदाकादनुरात्तस्येति प्रशास्य स्व-रितस्योदात्ती विधीयते तेन द्वायुदासी शिष्टमनुदासम् । भैरावस्कन्दिषकाचि माण्यद्द्वासुद्राक्ती शिष्टरामुद्रात्तम् । प्रहस्याये कार । प्रशासि तथेव पराङ्गवद्गावा-दिना हाबुदासी शिष्टमनुदासम् । काशिक झास्तव । क्रत्र सर्वस्पामित्रतस्पाद्यु-दाक्ताचीन कावित्यश्योदाक्ताचे शीत्यश्य स्वरितीदाक्तव्यमेवं द्वायुदाकी शिष्टगमुदा-त्तम् । एवं गोत्तममुवाक्वेत्यप्राध्यामस्थितस्यासुद्रात्तरत्रं यास्य स्वरितोदाक्तरव-विति क्षाबुदाची। शिष्टमनुद्रात्तम् । श्यानुत्यामाम्बद्धः मध्यन् । यत्र श्याः ग्रद्ध (६।१।१८०) सद्भाः । मृत्यामित्यामि (३।३ (८९) स्वस्यासीदासस्यम् । आंग्डडेन्ट्रज प्राम्बर्द्वायुद्दानी । अन्त्यी।मुद्दानः । मधवनित्यत्र बद्दान्परस्थाने-न्यितस्य सर्वानुद्राः (८ । १ । १९) शस्यम् ॥

त्तो भवति गार्ग्या यजते ॥ अमुत्पेत्यन्तः । पृष्ट्यन्तस्यापि भागवत् । दान्नेः तिता यजते ॥ स्यान्तस्योधोतमं च । चादरतस्तेन द्वावुरान्तो । गार्ग्यस्य विता यजने ॥ वा नाम्येषस्य । स्यान्तस्य नाम्येयस्ये त्वयमत्ते चौदान्ते वा भवति । देवद्वत्वय पिता यज्तते ॥३७॥

# १२७-देवब्रह्मणोरनुददात्तः ॥३८॥

प०-देवब्रह्मणोः ६ । २ अनुदात्तः १ । १ अनु०-सुब्रह्मएयायाम् । स्रातिस्य । पदा०-देवब्रह्मणोः=देवश्र ब्रह्म च ते तयोः ॥

स्त्राव-सुबहाएपायां देवबहाखोरनुदात्तो भवति ॥

 देवब्रह्मणोरामन्त्रतायुदाचे शिष्टस्य वर्ज्यस्वरेणानुदाचेऽनुदात्तस्वरितरः नुदाचो विभीयते॥३=॥

१२२-स्विरितारसंहितायामनुदात्तानाम् ॥३८॥ प०-स्वरितत् ४ । १ संहितायाम् ७ । १ खनुदातानाम् ६ । ३॥ पदाऽ-स्वृद्दातानाम्-अनुदात्तत्वयः, अनुदात्तानाम् ६ । १॥ स्वाऽ-स्वरितास्वरेतं संहितायामनुदात्तानामेस्वृतिभेवति ।

१ । (८०) में सार्य शहा को जायुदान मार दे उन के। जनीदान होता है नार्य में वर्ष विज्ञात, तिहना की निमानकार (८ । १ । २८) हो जाता है " है इस्त्वया में बहुयन की जनीदान हो। दासे। विज्ञा यक्त । यहां भी दार्वि प्रह्म (८ । १ । ८५) हुन प्रत्याना होने में (६ । १ । ९८) में जायुद्दान होता वे का जानेदान हुन स्वाप्त प्रदान का नुवादान ( जात का नामीव ) में जायुद्दान होते हैं । इन में-मार्यस्य विज्ञा वन्ते। यहा ग्रेस्स, हो है दान हुन होते हैं । इन में-मार्यस्य विज्ञा वनते। यहा ग्रेस्स, हो है दान हुन होते हैं । इन में-मार्यस्य विज्ञा वनते। यहा ग्रेस्स, हो है दान हुन हुन स्थाना नामवायक का त्योन्तन जीद जाने दोने कि क्षत्र होते हैं। १ १ होते हैं । १ वर्षि प्रस्त होता व्यवस्य विज्ञा विज्ञा होते हैं । १ वर्षि स्थान होता होते हैं । १ वर्षि स्थान होते हैं । १ वर्षि स्थान होता होते हैं । १ वर्षि स्थान होते हैं ।

१२०-मुन्द्रस्याः निषद् में देव और तहान् शाद् के कारित कें। प्रमृत्ते होता है। देवा ब्रह्मत्य ब्रायक्टन। यहा देव ब्रह्मन् शह्में के ज्ञामन्त्रित्ये दाच ग्रेव कें। वर्षात्वर में कनुदातः कीर काशुदान में पर जनुदान है। वी ... होता एवं के कनुदान विधान किया है ॥ इट ॥

१०८-कारित में घरे जेहिना में धनुदात्ती था एटचूति होती है। वर्ष <sup>क्रं</sup> 'कलोड़ाज पदम् के नचार के कचार (a s a s ११११)ने होने घोडे क्र<sup>ही</sup>

शक्तानुशासमस् । १ १ २ ॥ र्मने गर्गे पमुने सरस्वति । माणवसः जविलकारपापक क गमिप्पसि । इन त्यातीदाची मे इति विधानकालेऽसदाकस्योदाचारयरस्य स्वरितस्वम् । गङ्गे-त्यमानित्रता नियाताइति तेषां स्त्ररितात् परेषामेकश्रुतिभेवति । माखबकव-षु मथयास्तरमायुदानं ततः परस्यानुदासस्य स्वरितत्त्रं तस्मात् परेषामनुदा-

==

रापेकथुतिर्भवति ॥३६० १२९-उदात्तस्यरितपरस्य सन्नतरः ॥२०॥

प॰-उदास्त्वरितपरस्य ६ । १ सञ्चतरः १ । १ अनु०-अनुदासानाम् ॥ पदा०-उदात्तस्विपास्य-उदात्तथ स्वितिश्र ती पर्य पर्य ती । उदान-ितौ परी पस्पानश्य । अनुदात्तानाम्=अनुदासस्य । सामानाधिकरत्वपादे-11 FE

गुषान-बदागपरस्य स्परितपरस्य पानुदात्तस्य सद्यवरो ( अनुदात्तवरो ) र्गत । देवा गरुनः पुक्तिवातरोऽपः। सम बा, रु,क्षि,पा,उदान्तारशेषा वर्षपरिदे-गनुदासारवेशमृदासपराणामनुदासनरो विधीयने । बाधापरा कः । बाबापन्ति-गणुदानं शिष्ट्रगानुदात्रात्वं विभीषते । होति स्वदितस्तिसम् परे कवारस्यानुदान तिश्तरं भवति ॥ ४० ॥

#### १३०-छापृक्तएकाल् मत्ययः ॥ ४१ ॥

ाना इद में क्षतुदाल क्षत् के शकार थे. एकादेश होता है यह (८ । २ । ४) थे दान है एवं क्रमीदात दर्म दम है से कतुदास (८१९ १ ६२) के स्वरित (८ । ४ । (६) धे हुवा रह में परे गहुँ कादि कमुदाली का एकप्रति होती है । माणका में का छदास दे इस में या अनुदास का स्वादित हो कर कारित में परे क्ष्मुदार्ची। की श्रक्ष्मृति द्वीमी है व इंट व १८२-वदास परक वा स्परित परक छन्दास की कत्यात कमुदास दीता E : Cut: 1 act at (( 1 + 1 (6) egim, nen:- 6 ( 4 1 4 1 4 ) Vin-मानाः-सि (६१६१९) प्रयान्यः (६१९१९४९) स्ट्रात है शेष सार्थे कार (( : १ १ १४८) में समुदान हैं यन में बदात किन से की हैं दन की सnein gini & : mere uni minfennegein ( & i f i fer ) g m es

दिराम हो कर रीव वर्गाध्यर वे कमुराम हो काले हैं । क्र यह कारित ( ६ ।

े शॅद्धानुंशासनम् । १ । ३ ॥ Ł۶

ची भवति गार्ग्येर यजते । अभुष्येत्यन्तः । पष्ट्यन्तस्यापि शासन् । दान्नेः प्रिः यजति ॥ स्यान्तस्योपीत्तमं च । चादन्तस्तेन द्वाबदात्तां । गार्गस्य पिता यत्रने । वा नामधेयस्य । स्यान्तस्य नामधेयस्ये चममन्तं चोडात्तं या भवति। देवरुल्स पिता यजते ॥३७॥

### १२९-देवब्रह्मणोरनुददात्तः ॥३८॥

प०-देवप्रहासो: ६ । २ श्रनुदात्तः १ । १ श्रनु०-सुब्रह्मस्यायाम् । स्वरितस्य । पदा०-देवब्रह्मणोः=देवश्र ब्रह्म च ते तयोः ॥

सत्राव-सुब्रह्मएयायां देवब्रह्मणोरमुदाची मनति ॥

देवप्रहाणोरामभ्त्रितायुदाचे शिष्टस्य वर्च्यस्वरेणानुदाचेऽनुदानस्यरितर

नदात्तो विधीयते ॥३८॥

१२५-स्वरितारसंहितायामनुदात्तानाम् ॥३९॥ -

प= स्वरितात् ४ । १ संहितायाम् ७ । १ अनुद्रात्तानाम् ६ । ३ ॥ पद्राः-अनुदात्तानाम्≈अनुदात्तस्यच, अनुदात्त्रपेशः, अनुदात्तानां चतेपाः स्वाः-स्वरितारगरेषां संदितायामनृदात्तानामकर्शातमेवित ।

१ 1 (१० ) से मार्थ शब्द का बाधुदात्त माम है उस का जलीदात्त होता है गार्थ मे परे 'यजते, तिहस्त का निपातस्वर (८ । १ । २८) हो जाता है ! ई झ्लादया में वस्यत की खलीदात्त हो । दातीः विता यजते । बहां भी दार्शि शाद (४ । १ । ९४) इन् प्रत्ययामा होने से (६ । १ । १८०) से बाहादान होता है की अभीदाल हुआ। स्यान्त बध्यन्त का न्योत्तन (धात का समीय) की कत दीमों टदान होते हैं। इस मे-गार्थस्य विता यत्रते। यहां स्वीस, दी र दाल हुए व स्यान नामवाच्छ का तयोक्तम कीर श्रन दोनें विकर्प से तर्ग दोते हैं। देवदत्तस्य पिना यकते। यहा देवदत्त ग्रन्द के। बलोदात्त ((१२) (१

में बाह्र है उस का दवीत्तम श्रीर शका दोनों उदारी होते हैं ॥ ३७ ॥ १२०- मुत्रद्वारवा निषद् में देव और ब्रह्मन् शब्द के शारित की जनुर्यं होता है । देवा ब्रह्माच खानकत । यहा देव ब्रह्मत् शहरी है। लामन्त्रितापु द'न शेव का कार्यनर में अनुदात और बाद्य दान में वर अनुदान की में स्वतित कीना तक का अनुदात विधान किया है : ३० व

१४८-स्वरित में वरे मेरिना में अनुदाली का एवच्छि होती है। वर्ष मेर

ा अलोहाल बहुम् व मचार के। सकार (० १ न । १३१ )त होते यीथे हरी

र्मिन गर्ने यपुने सरस्वति । माण्यकः जटिलबाप्यापकः गमिष्यसि । इ-वित्यकोदाचो में इति विधानकाले-नुदानस्योदाचाश्यस्य स्वरितल्यम्। गर्द्यो-वृत्रप्रमामित्रका नियानप्रति तेषां स्वरितत्त्र् परेषायेकश्चितिर्वते । माण्यकम-विषु नयवास्त्रसायुदार्वं सतः यस्यानुदासस्य स्वरितत्तं तस्त्रात् परेषायनुदा-कनासेकश्चित्रपति ॥३६॥

् १२<-उदात्तस्यरितपरस्य सन्नतरः ॥१०॥

पः-उदाचस्वरित्रपरस्य ६ । १ सम्बद्धः १ । १ अनु०-अनुद्यानाम् ॥ पदाः-उदाचस्वरित्रपरम्-उदाणधः स्वरित्तभ ती पद्य पदधः ता । उदाच-स्रोती परी पस्मानस्य । अनुदाचानाम्-अनुदावस्य । सायानाधिकरत्ययादे-कम्मु ॥

मुशा-उदात्तपरस्य कारितपरस्य चानुदात्तर्य समारो ( अनुदायनरो ) भर्ता । देवा गरतः पुक्षितामरोऽयः। व्यव वा, कृष्णि,पा,उदात्तारोगां वर्गकरे-णानुदात्तानेवामुतावराणाम् दात्तरो विर्णयमे । अप्यापन कः । आवामित्र-नपापुराचे शिष्टस्यानुदात्तरं विधीयमे । क्षेत्र कारितस्तिसम् परे बनारस्यानुदा-चतारं प्रति ॥ ४० ॥

#### १३०-छापृक्तएकाल् प्रत्ययः ॥ १९ ॥

राता इर श कनुदान काम के समार के एकाईश कोता है वह (८ । ६ । ६) छे वहान है एवं कमोदात दमें दम के से कमुदान (८ । ६ । ६ र ) के स्वस्ति (८ । ४ । ६६) थे दुवा उच के परे नहें कादि कनुदानों के एक कुति होती है । सावका में या बहान है दस के का कमुदान के स्वस्ति होकर कारित के परे कमुदानों के एक कुति होती है न ६८ ॥

 $\begin{cases} p(x_i-p(x_i) \text{ or } x_i) & \text{self, } q(x_i) \text{ or } x_i = 1 \text{ order } x_i = 1 \end{cases}$   $\begin{cases} p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$   $p(x_i) + p(x_i) + p(x_i) \text{ or } x_i = 1 \end{cases}$ 

25 श्रदानुशासनम् । १ । ६ व ची मदति गार्ग्वेर यत्रते । अपुष्पेत्वन्तः । यष्ट्रपश्तरपापि प्राप्तत्र । दावे लि

यज्ञते ॥ स्यान्तस्योगोत्तमं च । चाद्रश्तस्तेन द्वापुदाधी । गार्गस्य निरा पत्ते । वा नामघेदस्य । स्यान्तस्य नामध्यस्यत्वममार्वं योदाशं वा भवनि। रेतर्ण्य रिका यज्ञते ॥३७॥

१२७-देवब्रह्मग्रीरनुददात्तः ॥३८॥

प॰-देवब्रचणोः ६ । २ चनुत्रासः १ । १ अनु०-सुबद्धरपापाम् । शरिका परा=-देवब्रद्याः=देवभ ब्रम्म प ते त्योः ॥

स्वरम्-सुबद्धएपायां देवबद्याणोरमुदात्ती भाति ॥

देरब्रम्मणीरामन्त्रितायुदाचे शिष्टस्य मर्थ्यस्यरेणानुद्रामेशनुदानागरिका नराही विधीयने ॥३८॥

१२:-स्वरितारसंहितायागनुदात्तानाम् ॥१८॥

दः-शारितापृथा १ सोरितायाम् ७ । १ अनुदानानाम् ६ । ३ ॥ वरार-अनुदानाताम्-अनुदानश्यमः अनुदान्तयामः, अनुदानानां गर्नेगार्व

क्षण्य-कर्रारतालारेषां संदितायायनरात्रातायेग्रश्नतिभैति ।

र र रूक ) में मार्ग्य शब्द केंद्र कार्युद्राप्त सरार है पन केंद्र कर्तानुद्रम श्रीरी है मार्क्त में करे 'सकते, (तहाल क्षेत्र 'नियासम्बद (६ । १ । १८) श्री काता है ! !

क्रमुल्यार में बण्यम की सम्मीपाल हो । मृत्ती विता यक्ती । यहां नी दि मध्द (a) १ र राजे प्रज्ञायामा होने में (६ र १ ११०) में भागायाम बीमा प

के कर्ना दरक मुका व देव व्य भए दाए दान का नाति तम ( कान का सभीप ) में अन्त बेंग्बर बद्राम श्रीति है । इस में नागीका विमा वसता यहां की बा, दी है बर्च कुष् व वयःम्य मामवायक का नदीत्रम बीर कमा दीना विकास के नद्र्य के के हैं। हेररफाय जिला समान । यहां देवदान हाटन के। समादान (दे। पर दर्ग

स ब क है तब कर वर्ष भव कीर कला दीनी अदान होती है ॥ ३० ॥ इरेड मुख्या कर जिस्त् में देव कीर प्रमान शहर के कारित की सन्<sup>राह</sup> हें हैं है। देश क्षा व कार बहत । यहा देव प्रकास शवता की सामाजित हैं

द च नीय का कर्यकार के क्षम दाला की राज्याची मान क्षम दाल की की कर्मात को पा पत्र की राक्षम दाकी विकास किया की कहा क करू-कारीर के बार करिया में समावाली का मुक्कार बीती है। वर्ष में

कला हाल बहुत के अवन्त के अवन्त (का का 1904 होते वीच वर्षा

इमेंने गट्गे युमुने सरस्वति । माछक्त जिल्लाशयापक क गमित्यसि । इ-मिरुयग्तोदाचो म इति विधानकान्ते प्रनुत्तानस्योदाचाग्यरस्य स्वरितस्यम् । गड्गे-युन्तयमामित्रता नियाताइति तेषां स्वरितात् परेपामेकभृतिभैवति । माछक्तम-मृतेषु मथ्याद्यासायुदाचं ततः परस्यानुदाचस्य स्वरितत्तं तस्मात् परेपामनुदा-धनामेकभृतिभैवति ॥ ३६॥

१२९-उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः ॥४०॥

प०-वदाचस्वरितपरस्य ६ । १ सम्रतरः १ । १ अन्०-अनुदानानाम् ॥ पदा०-वदाचस्वरितपरस्य-वदाचधः स्वरितध ती परश्च परश्च ता । वदाच-िती परी पस्पात्तस्य । अनुदानानाम्-अनुदानस्य । सामानाधिकरत्ययादे-वम् ॥

स्मार-उदात्तपराश करितपराय चानुदावस्य सम्तरो ( अनुदावतरो ) । । । देवा मस्तः पुश्चितातरेऽपः । अम वा, कृश्चित्ता, उदाचारगेवा वर्व्यखरेबुद्दावास्त्रवाष्ट्राचपराखाम्बुदाचतरो विधीयते । अरुपापकः कः अमानिन्नस्पूदानं रिष्ठस्यानुदावस्यं विधीयते । केति खरितस्तरिसन् परि ककारस्यानुदावर्षां स्वति ॥ ४० ॥

#### १३०-प्रापृक्तएकाल् प्रत्ययः ॥ ११ ॥

ात हर ने जनुरान जब् के जकार वे एकादेश होता है वह (०।२।४) थे दान है वर्ष कमोदात हमें इस से से जनुरात (०।१ २२) के स्वस्ति ०।४।६) से हुजा उस ने वरे गहें जादि जनुरातों के एकजुति होती है। तत्वक में मा बदात है इस से स जनुरात के स्वस्ति होकर स्वस्ति से परे मुद्राचीं के एकजुति होती है ॥ १९ ॥

१८२-वदास परक या स्वरित परक यानुदान की व्यत्यात व्यनुदान होता है। देवा: । यहां वा (६ : १ : १६६) स्द्रान, कहत:-स्ट (३ : १ : ३) प्रिन्न बातर:-सि (६ : १ : १ : व्या-यः (६ ! १ : १६९) स्ट्रान हैं शिव कार्य करा (६ : १ : १९८) से व्यनुदान हैं का में स्ट्रान जिन से परे हैं दन को व्य-नुदान होता है। व्यापात यहां व्यापितनायुदान (६ : १ : १९८) से व्य को स्ट्रान हो कर शेव वार्यकार से व्यनुदान हो जाते हैं। क्ष यह स्वरित (६ : १ : १९४) से दे नक के परे क को वनुदानतर होता है व १० व جء

ची भवति गार्ग्वेर यजते ॥ अपुष्पेत्यन्तः । पष्ट्यन्तस्यापि भाग्वत् । दान्नेः लिः यजते ॥ स्यान्तस्यीपोत्तमं च । चादश्तस्तेन द्वाबुदासी । गार्ग्यस्य पिता यहने । वा नामधेयस्य । स्यान्तस्य नामधेयस्ये त्त्रममन्तं चोदात्तं या भवति । देवः सन पिता यज्ञते ॥३७॥

१२७-देवब्रह्मगोरनुददात्तः ॥३८॥

प०-देवब्रह्मणोः हं । २ अनुदात्तः १ । १ अनु०-सुब्रह्मएयायाम् । स्वरितस्य पदा०-देवब्रह्मणोः=देवश्र ब्रह्म च ते सयोः ॥

स्त्राव-सुब्रह्मएयायां देवब्रह्मणोरनुदाची भवति ॥ देवब्रह्मणोरामभ्त्रितागुदाचे शिष्टस्य वर्ज्यस्वरेणानुदाचेऽनुदात्तरासिस्स

मुद्दाची विधीयते ॥३८॥ १२२-स्वरितारसंहितायामनुदात्तानाम् ॥३९॥ पा-स्वरितात् ४ । १ संहितायाम् ७ । १ अनुदात्तानाम् ६ । ३ ॥ पदाः-यानुदाचानाम्=मनुदाचस्पच, धनुदाचयोध, अनुदाचानां प<sup>हेदाम्</sup> सुत्राः-स्वरितास्परेषां संदितायामन्दात्तानामेकश्रतिर्मेवति ।

२ । (८०) में गार्ग्य शब्द के। आसुदाच मास है तम के। आसीदाच होता है। नार्थ्य में घरे यिवते, तिहाल के। नियातस्वरं (८ । १ । २८) हो वाता है 👯 क्रफ़ारपा में बस्यन की जन्तीदाल हो । दाही। यिता मणते । यहां भी दानि शास्त्र (४ : १ : ९४) द्वन् प्रत्ययाला दीने ने (६ :१:१९७) ने बाह्यदास दीता वर्ष का कली दाल दुका ॥ स्थाल सत्यलाका नवीत्तम (कात का समीप) <sup>कीर</sup> क्रम दीनी सदान द्वीन हैं। दूस मे-नार्ग्यस्य विना बत्तते। पहा स्मैला, दी हैं द्रात पुष् व स्थान मामवाचक का नयोत्तम कीर कला दीना विकत्य से टर्डा होते हैं। देवद्भाग्य विमा यत्रमे। यहा देवदस्य शब्द हे। बसोद्वस्य (६) ११ हुई) में ब्राप्त है तब का प्रयोशम ब्रीर कला दीनी उदाश होते हैं ॥ ३७ म

१२०- मुझ्छात्या निरुद् में देव भीर क्रमानु शहद की काशित की कानुप् होना है। देवा प्रदास कामवदन । यहा देव प्रदान ग्रहरी की सामन्त्रिकारी र् च शेष का कार्यकार ने कनुरान की र कार्यदान ने यर कनुरान है। है। करित होता तम का कनुरान विधान किया है हरू ॥

१२८-करित में बरे मेरिया में अमुरानी का गृश्यूति होती है। दर्व में कलोड्राफ पर्म् के मधार बेरकवार (व । व । १०१ )ने होने वीडे वधी ्रमंमे गर्गे यमुने सरस्वति । माणक्क लटिलकाष्यापक्क गमिष्यसि । इन् स्याबोदाचो मे इति विभानकालोज्जुदाचस्योदाचास्यरस्य स्वरितस्यम् । गर्लो-त्यमामित्रता नियावाइति केपा स्वरितात् परेपामेकभुतिभवति । माणक्कम-तुषु गयमाचरमायुदाचं ततः परस्यानुदाचस्य स्वरितस्यं तस्मात् परेपामनुदान् नामेकभुतिभवति ॥३६॥

## १२९-उदात्तस्वरितपरस्य सञ्चत्तरः ॥१०॥

पश्चराजस्वरितपरस्य ६ ! १ सम्रतरः १ ! १ अनुश्चमुदानानाम् ॥
पदाश्चरातस्यरितपरस्य-उदानाय स्वरितम् ती परश्च परश्च तो । उदानशितोष्
ति पर्तो पर्तो पस्मानस्य । अनुदानानाम्=अनुदानस्य । सामानाधिकरएयाईत्वम् ॥

स्वाध-जदाचपरस्य व्यक्तिपरस्य चानुताचस्य सम्वतरे ( अनुदाचतरे ) वित । देवा गरुवः प्रिमातरे । अम वा, क्षिमा, उदाचारमेवा यव्यव्यदे । मृदाचारवे प्रमाणिकः मृदाचारवे विधीयते । अध्यापकः कः अमामिकः नायुरावं रिष्टस्यानुदाचारवं विधीयते । क्षेत्रिकः स्वाध्यापकः कः अमामिकः नायुरावं रिष्टस्यानुदाचारवं विधीयते । क्षेत्रिकः सिक्तारस्यानुदाः विश्वयं प्रमाणिकः भाषा

#### १३०-छपृक्तएकाल् प्रत्ययः ॥ १९ ॥

ात इद ने अनुदान अप के अवार से एकादेश होता है वह (८ १२ १४) से १९१न है एवं कानीदात इसं इस से से अनुदास (८ १ १ १३) के स्वरित (८ १ ४ १ ६६) से हुआ उच से परे नहें आदि अनुदासों को एकसृति होती है । भागक में मा उदास है इस से स अनुदास के स्वरित होकर स्वरित से परे क्युदारों को एकसृति होती है ॥ ३९ ॥

१९२-ठरान परक वा स्वरित परक जनुदान को जत्यात जनुदान होता है। देवाः। यदां वा (६। १। १६३) टदान, कहतः-ट (३। १। १) प्रिन्न माताः-सि (६। १। १) ज्या-यः (६। १। १६१) टदान हैं येव कर्ये करा (६। १ १९२) से जनुदान हैं छन की जन् नुदान होता है। जप्यात्र यहां जातिकतायुदान (६। १ १९८) से का को चुदान हो कर शेव कर्यक्स से कमुदान हो काते हैं। हा यह स्वरित (६। १। १९४) में है २न हे परेक को जनुदान होता है। १०॥ प०-एकविभक्ति १ । १ च झा० । अपूर्वनिपाते ७ । १ खनु०-समाने । प्रा०-एकविभक्ति । एका विभक्तिर्यक्षात् । अपूर्वनिपाने= गूर्पनिपाने

विनिपातस्तत्र । समासे समासिवग्रहे । सूत्रा०-समासविग्रहे यश्चियतविभक्तिकं तदुपसर्जनं भवति । अपूर्वनिषा नत् तस्य पूर्वनिपाता भवति । माप्तजीविकः । आपस्रजीविकः । निप्तानाः ह्र्

नतु तस्य पूर्वनिपातो मत्रति । माप्तनीविकः । आपस्रनीविकः । निप्कानाः क शास्त्रपातिकतीयास्त्रिः । निप्कान्तं कोशाभ्ययानिकार्गशास्त्रम् । इत्यादि । पर्की भक्तीति किम्-रामकुमारी । अपूर्वनिपातस्ति किम्-काशास्त्रिनिर्दिनेति नेति ॥

भक्तीति किम्-रामकुमारी । अपूर्वनिपातस्ति किम्-कौशाम्बिनिस्ति नैति ॥ १३४-इपर्धवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपद्किम् ॥ ४५ ॥ प०-अर्थवद् १।१ अपातः १।१ समस्यः १।१ गतिपदिकम् ॥

पदा०-वर्षयेन् = वर्षाः भिषेयोऽस्यम्तीति । व्यवाधेरान्दोऽभिषेयप्रकाः वर्षा०-वर्षयेन् = क्रमत्यपः = मत्यपः । न मत्यपानश्च । मत्यप्रहणन वर्ष वर्षाः चित्रपति प्रयो ॥

१३६-समायियद में जो निस्तियमिक यह है यह उपमान चंडव है। स्वयंतियात करने में स्वयंत् क्या स्वयंतियात करने में स्वयंत् क्या स्वयंत्र होता है। स्वयंतियात करने में स्वयंत् क्या स्वयंत्र होता है। १२ ११ १९) है। स्वयंत्र होता है। स्वयंत्र होता है। स्वयंत्र स्वयंत्र होता है। स्वयंत्र स्वयंत्र होता है। स्वयंत्र मंत्र स्वयंत्र होता है। स्वयंत्र मंत्र स्वयंत्र होता है। स्वयंत्र मंत्र होता है। स्वयंत्र मंत्र होता है। सिर्माणीय क्रायाद से (निराद्याः) व ११ ११ ११ १८) में होता है। सिर्माणीय क्रयाद में (निराद्याः) व ११ १९ ११ १९ १८ १९ वित्र स्वयंत्र मित्र प्रयोगित स्वयंत्र से से क्रयाद्य हो। स्वयंत्र है। स्वयंत्र से से स्वयंत्र व्याप्त है। स्वयंत्र स्वयंत्र से से स्वयंत्र व्याप्त है। स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र से से स्वयंत्र व्याप्त है। स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वय

तिः । ऐवा चनिष्ठ प्रयोग नहीं होगा है । १५ ॥ १२४-चान् प्रत्येग कीर प्रत्येशना को दोष्ट्र कर्षनाम् शब्द प्रातिवर्दि<sup>त देव</sup> दोना है। हिन्दा चरिन्दा। दायादि में एकलादि कर्ष को केर र प्रातिवर्दि<sup>त है</sup>

होता है। हिन्यः बदित्यः। बृत्यादि से गुकलादि समै को कैवर प्रातिगरिष्यः क स प्रमानस्वयमो कानियाशस्य । स सिमुस्तियमः। कर्ये निमूससर्थि वर्षे सा । स समयवनः स्वतानियादनार्ययम् । तत्रवासिपेर्यं कर्मुहोत्रारिष्ट्र<sup>वरि</sup>

माहमानेद्वीत ह

मुमाः - भातुमस्ययमस्यामत्वर्शितमधेवण्डस्टरूष्यं वित्यादिकसीं। स्वति। दिः । कपित्याः । स्वत्यान्यस्य । स्वत्याः । स्वत्यः । स्वत्याः । स्वत्याः । स्वत्याः । स्वत्याः । स्वत्याः । स्वत्याः । स्वत्यः । स्वतः ।

वारयस्य मातिपदिकसंक्षायाः धतिषेषा वक्तव्यः । स तरि मनिषेषा वक्तव्यः । वक्तवि मनिषेषा वक्तव्यः । वक्तवि मनिष्या वक्तव्यः । वक्तवि । समासण्यापंते सपुदायानां मातिपदिकसंक्षा भवति नाम्यदित भाष्यम् ॥ अन्यपंत्रापि निया
व मातिपदिकसंक्षेप्रयति । अभ्यागन्यति । पर्यागन्यति ॥ मातिपदिकनदेशाः
तिर्वे तके मातिपदिकसंक्ष्रयति । अभ्यागन्यति । पर्यागन्यति ॥ मातिपदिकनदेशाः
तिर्वे तके मातिपदिकसंक्ष्रया

#### १३५-कृत्तद्वितसमासादन ॥२६॥

भाषय में कहा है-वाशय को मातिवहिक संक्षा का हिन्दिय बहुत काहिए में कर तो कि ज वहना काहिए में कि मिल्य के क्षा हाग है ना (क-हें निकाशका) हम नुकारि में लाति का प्रदेश है कह निकाश है। ना को के मुद्दि में कि हम के हिन्दि में कि हम के कि हम के कि हम कि हम के कि हम कि हम के कि हम कि हम के कि हम कि हम कि हम के कि हम कि हम के कि हम के कि हम के कि हम क

प॰-कृचदितसमासाः १। ३ च। यनुः प्रातिगदिकम् ॥

पदा०-कृतद्वितसमासाः=कृष तद्वितयः समासत्र ते । अत्र मत्त्रप्राह तदन्तप्रदर्णामनि कृतद्विताम्यां कृदन्तवद्वितान्तां वृषेने।।

्षृत्रा०-क्रबद्धितसमासाश्र शांतिगादिकसंता भवन्ति। रामः। कामः। गार्यः वात्स्यः । रामगृरुषः । चित्रगुः । खपत्रिति पर्युदासान्क्रद्रग्ररुष् । धरत इतिवर्षु दासान्तविद्वतग्ररुषम् । समासग्ररुषं नियमार्थम्-रामगुरुषः ॥ ४६ ॥

१३६-हस्बी नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥११

प०-हस्यः । नर्षुसके ७ । २ मानिपदिकस्य ६ । १ ॥ -

सूत्रा०-नपु सक्तिङ्गेर्थे वर्षमानस्यानन्तस्य मानिपृद्धस्य इस्तरेरं मत्रनि । श्रातिरि कुनम् । श्रातिनु जलम् । नपुसक्दति क्रिम्-सेनानीः । सान श्राह्मणः । शानिपृद्दक्यस्य सम्बन्धमन्त्रानिपृद्विपरिहार्थम् कारहे । कुने मातिपृद्दक्यस्यसम्पर्याद्येकादेशः पृत्रीन्तवद्गि न भवति ॥ ४७ ॥

१३५- कर्म ति हिताना और क्यांत्र भी मातिपरिक स्थान होते हैं। राम करमः । ये पत्र (३ । ३ । १२१) । त्यकाना हैं स्त्यादि सत् । मार्थः । वाराः (४ । १ । १०५) स्त्यादि तिहतानां और राष्ट्रांद्रुक्यः=राज्युक्यः । यही स्मा (२ । २ । १०५) स्त्यादि तहितानां और राष्ट्रांद्रुक्यः=राज्युक्यः । यही स्मा स्वातं मातिपरिक संबक्ष होते हैं पूर्व कुत्र में स्न्यानुपर्युक्ष में यहां हु दूर ६ । स्वत्याय पर्युद्धान में तहित सदस्य है । स्वातं पर्युक्त में स्वातं है क्यां स्वातं मुस्यापि को को मातिपरिक संबा हो तो समास ही की हो-राम् पुरुषः । इत्यादि त ४६ ॥

पुरुषः । इत्याद् व १६ ॥

१३६-व पुंचकतिक में सम्मत्त मातिवदिक के प्रमादेश होता है । साम्में
तिकालपातिर पुल्ल । मावमतिकात्तातित नवस् । क्यादि से हुन्तदेश (१६
१ । १८) में होता है। नपुंचल पहल वर्षों किया-मेमां मपति हेतामीः । मेमें
विवति कोमया प्राप्तपः से सवित्र प्राप्तपः गर्दों के विदेश होने से पुलिस हैं
इन के इत्य न हुसा । मातिवदिक पहल करमधान मातिवदिकों के स्वय ने
तिये हैं इन में नाहरे। जुन्हें। इत्यादि प्रस्थादिकों विद्यात कोने
नाहर गरद कोन कुका वार्षों कुष्ट शरद के इत्यादिश नहीं होता है सामी
पटिक पट्ट कानरें में कावर निर्माण व्यवस्था हो। इन का प्रमुद्ध पूर्वानार

भी बड़ी देखा है देश दे

## १३०-गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य ॥१८॥

/ प०-गोहित्रयोः ६ । २ उपसर्भनस्य ६ । १ अनु०-मातिपदिकस्य । इस्तः ॥

पदाः-गोस्त्रियोः=गौरच श्त्री च ते तथोः॥

स्वान-उपसानेनगोधाञ्चानवर्षभसानेनस्योसल्यान्तस्य च मातिपृदिकस्य । स्वात्मान्तस्य च मातिपृदिकस्य । स्वात्मान्तस्य । स्वात्मान्तस्य । स्वात्मान्तस्य । स्वात्मान्तस्य । स्वात्मान्तस्य । स्वात्मानस्य । स्वत्मानस्य । स्वात्मानस्य । स्वत्मानस्य । स्वत्य । स्वत्मानस्य । स्वत्य । स्वत्य । स्वत्य । स्वत्य । स्वत्य । स्वत्य ।

गिरिति । यस्त्रीयत्ववेनस्वेतं तत् ॥ इति भाष्यम् ॥ वाश-र्यमा बहुवीदी पुंबदुभावेः वक्तव्यः । बहुधेवसी । रूपातिदेशोऽयम् । वेतात्र दुस्तो न भवति ॥ ४८ ॥

(३०-वरवर्तन गोशादान्त कीर वरवर्तन स्वीवस्पवाण क्रांतिपहिक के। ह्र भिदेव दोता है । शुक्ता वायोशस्य शुक्तवा शावशस्य श्रवल्या । सहसा गोतक्राक्तशित्रस्य : बाराव्यस्य निर्वेता निर्वारयन्ति । इस में वरवर्तन स्वत्य वर्दाल कीर वरवर्तन क्षीक्रस्ययन्त्र के हृदबादेय दोता है। उपवर्तन स्वत्य करों न्यांत्रस्य तीर व्यक्ति : यहां यूनवार्य क्रुतिश्वदृक्त काच गोशाद्व के समाक गंवाकारत निर्वेद (१४८६६) होक्द क्रुवक्त गोशाद्व के हृत्यादेय नहीं होता है। भाव-यह सूच में स्वीशद्द के स्वरित्त विहुक्त मानवे कीर वहां क्रांतिस

ानते हैं वहां स्टित में अधिकार का चान होता है कह से मूलकारने किरणबू, हिन बड़े सहित में अधिकार का चान होता है कह से मूलकारने किरणबू, हिन अधिकार से हर हुन को प्रत्या विधान किये हैं हम को पहल काना जावना हित से अधिकार तित होती है दल कारच स्त्रीविधकार के इत्या सेने में होई दीव वहीं आता। प्रव्यादि होता है तो यह को उत्याद स्त्रीविधकार के इत्याद सेने में होई दीव वहीं आता। प्रव्यादि हमाय दे है ते यह हिन स्त्राद स्त्रीविधकार है किया है की प्रत्याद स्त्रीविधकार है किया है की प्रत्याद स्त्रीविधकार है किया है की प्रत्याद स्त्रीविधकार है किया है की स्त्रीविधकार है की स्त्रीविधकार है की स्त्रीविधकार है की स्त्रीविधकार है की स्तर्याद स्त्रीविधकार है की स्तर्याद स्त्रीविधकार है की स्तर्याद स्त्रीविधकार है की स्त्रीविध

याः - बहुप्रीटिक्शाम में देवनुष् इत्यदाल के पुंबद्दाव बहुना शहिए। वृद्धाः क्षेत्रको यत्याको बहुप्रेयको पुनकः । यह स्वर्धातिहेण हे इब से इस की इत्यादेश नहीं होता है अ स्व

# " १३≒∸लुक्तहितलुकि ॥ ४९ ॥ ३

प०-लुंक् १ । १ तद्धितलुकि ७ । १ । झमु०-ंउपवर्जनस्य । स्थिपाः॥ पदा०-तद्धितलुकि-तद्धितस्य लुक् तस्मिन्। स्थिपाः=एकदेशानुशिः स

रितत्त्वात् स्त्रीमत्ययान्तप्रहणं च ॥ सूत्रा०-तद्धितनुक्ति सरयुपसर्जनस्त्रीदत्तपस्य नुग् भवति। पञ्चदैचोदेश श्रस्य पञ्चदेवः । दशदेवः। पञ्चभिषुद्राभिः क्रीतः पञ्चमुद्रः। ददय्योः इत

वदरम् । तदितंत्रहर्णं किम्-गार्याः कुलं गार्गोकुलम् । लुक्तीति किम्-गार्गीतम्। चपसर्जनस्य किम्-व्यवन्ती । कृती ॥

तिद्वित्तुनयन्त्यादीनां वितिषेषः। इद्मिद् व्यपदेश्यं सदाचार्ये। न ब्यार्रे शति किम्-जपसर्गनस्येति वर्तते न च जातिष्यसर्गनम् । इति भाष्यम् ॥

१३५-तद्वित का लुक् हो तो उपमर्जन स्वीमत्यय का सुक् होता है। पद्

योदेवता किय की यह पश्चदेव कहाता है बत्यादि में तहित प्रकृ कालू (क्ष्णाः) हुए पीढे उपसक्षेत्र देवी शद्य के छोप्का लक् होता है। पश्चद्वश्व में सारिश यश्चद्वश्व कहाता है। यहां क्षीताचे उक् (१११) अत्यव को एत उन कार्ड (श्राप्त ) हो की उत्यव को एत उन कार्ड (श्राप्त ) हो की उत्यव को एत उपस्य का लुक् एक थे होता है। यहां काल उपस्य का लुक् एक थे होता है। यहां प्रकृत वर्दी शहर के छोप् मत्यव का लुक् होता है। तहित यह वर्षों कि उपस्य का लुक् होता है। तहित यह वर्षों की उत्यव का लुक् होता है। तहित यह वर्षों कि उत्यक्त कार्यों का वार्षों की विकास कार्यों की विवास कार्यों क

वार्षिकवार कहते हैं जिन्तद्वितकुक् होने यर अवस्त्वदियों का विरोध . वार्षियों प्रत्यक्तिक समय के के जिल्लाक स्वतंत्र में करने हैं लि

. चाहिये। चमञ्जनिमी प्रसर देंगे हैं कि-यह यहा व्यवहार में बहने हैं ने हैं तब को काचार्य नहीं कहते हैं बया-त्यनप्रेन यह सर्गनाम है और <sup>स्थित</sup> त्यत्रापस्यलक्षणा जातिः। स्थीत्वयुक्ता माधान्येनाभिधीयते। इति वीरयदाधः

१३९-इंटुगोरायाः ॥ ५० ॥

१०-इत् १ । १ गोयपाः ६ । १ अनु०-जपत्तर्ननस्य । तद्धितलुकि ॥
पृषा०-चद्धितनुकि सत्युष्यजैनस्य गोणीश्वरस्यकारादेशे भवति । पद्धणीमः स्रीतः । पञ्चगोणिः । दश्योणिः ।
१दिति योग्नियोगसस्यवययेः । पञ्चमुचिः । दशस्यिः ।
१दशिष्यविने वक्तव्य हुस्सवाहिष्योपने ।
१तिवत्यनेनेवादन्यवायोवाज्ञत्वेभवेते ॥

राज्यात् प्रणावनात्रात्रपाडणानवत् ॥ गोरपाइस्त्रप्रकररणात्सूच्याचर्यमथापिता ॥ इति भाष्ये ॥ ५० ॥

१४०—ल्पियुक्तवद्धस्यक्तिवचने ॥ ५२ ॥

४०-ल्पि ७ ११ युक्तवत् १ ११ व्यक्तिवचने १ १२ । व्यक्तवत् १ ११ व्यक्तवत् १ ११ व्यक्तवत् १ ११ व्यक्तवत् १ ११ व्यक्तवत् व्यक्तिवचने एकः

४१०-ल्पि च्यक्तिवि ल्पुस्प मत्यपस्पर्धे । अपना पद्धर्य समस्ते चुक्तवने कत्त्ववि । सम्बा पद्धर्य समस्ते चुक्तवने कत्त्ववि महत्त्वपर्धे । प्रथा पद्धर्य समस्ते चुक्तवने कत्त्ववि । स्वय्वा प्रकृतवि । स्वयं च्यक्तवि । स्वयं

् स्वाः-तुष्यं श्रुट्सर्य १२ व्यक्तित्वयने भवतः । तुष्यं यक्तुषो व्यक्तिवयने रवे षः । पञ्चानानां देशानां राष्ट्राऽपत्वं वाञ्चातः । पञ्चतः । षष्ट्यः पञ्चाः [ा द्षिपारतेषां निवासो कनवदः पञ्चालाः । एवपक्तः । बङ्गः । यतिक्राः ।

पर्यक्रम महीं दोती है ॥ कैरवह खाचार्य कहते हैं-यहां स्त्री प्रत्यय युक्त स्रपत्य

एत् जाति प्रधानता में कही जाती है।।

(१६-तहित्युक् हेरते। उपवर्षत गोकी शब्दके एकारादेश दोता है पञ्चमेगीवीशि श्रीतः पञ्चनीदिः । द्राधिनौबीधः स्रीतः । द्रश्नीदिः। चहां स्रीतार्थं
दक्षत्यप्रकानुक्तिक उपवर्षत्रनेशिक्षा इत्यादि स्वादि स्वादे स्

१४०-लुबर्ये में प्रकृत्यर्थयत् विद्व जीर वर्षत्र होते हैं। जयता यह बहुता वाहिय-लुबर्य होनेमें प्रथम युक्त को प्रहृत्यर्थ टसुक्त क्राक्तिवयत्र होते हैं। प्रधान '१३=-लुक्तहितलुकि ॥ ८६ ॥<u>:</u>

प॰-लुँक् १ । १ तदिवनुकि ७ । १ । धनु०-वपनर्वनस्य । स्थिपः पदा०-तदिवनुष्टि-तदिवस्य लुक् तस्मिन् । स्थिपः=एक्ट्रेशनुरकि स स्विकान् स्त्रीनत्यपानप्रस्य च ॥

स्या०-तदिननुहि मर्युपसर्जनस्त्रीमत्त्रपस्य नृग् भाति। यमहैन्नोहे<sup>।</sup> सस्य यमहेवः । दराहेवः । यमिमुहैरभिः स्वीतः यमपुहः । वहर्षाः <sup>हा</sup> बहरम् । तदिनग्रस्णं किष्-गार्याः बृत्तं गार्गोहृतम् । सुर्द्धात किष्-वर्णाम्

चपमत्रस्य किस्-सबन्धे । कुली ॥ तद्दित्तुस्यस्त्यादीनां मनिषेणः । इद्दिष्टि व्यपदेश्यं सदाचार्ये। न कार्षे इति किस्-जासर्गनस्थितं वर्षते न च जातिरुपसर्गनम् । इति माण्यस् ॥

१६८-तिहित का लुन् हो तो उपयमित स्वीमत्ययं का लुन् होता है। वहीं वीदिवता मिल की वह वधुदेव कहाता है बत्यादि में तहित वस् कालुन् (व क्षांत मिल की वह वधुदेव कहाता है बत्यादि में तहित वस् कालुन् (व क्षांत क्षा क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत

हों के बा मों अपानी है जुन्नी के क्या शताय का तुक्त नहीं होना है न कार्तिवकार कहते हैं जिन्तितृत्वकुत होने पर अपानतारिकों का निर्देश अपान कारियों प्रमुद्धनियों तजह होने हैं कि यह यहां अपहार में कहते हैं से हैं तब को आपार्य नहीं कहते हैं बारा-त्रवर्णन पद करीनान है जोर सी श्रदानुगासमम् । है। ऐ है

न्त्रीत्यत्रापरयत्तवाणा जातिः । स्त्रीस्वयुक्ता माधान्यनाभिधीयते । इति बैरयदः ४९

१६६-इंद्रगीययाः ॥ ५० ॥ १०-६त् १ । १ गोरपाः ६ । १ अनु०-उपतर्ननस्य । सदितलुकि ॥

म्बा०-सदितलुकि सत्युप्वर्जनस्य गोणीशन्दस्येकारादेशी भवति । पञ्च-गोलीभिः क्रीतः । पञ्चगोणिः । दशगोणिः ।

शालामा कातः । पञ्चमालाः । दश्यम् चिः । इदिति योगनिभागस्सूच्याययेः । पञ्चमूचिः । दश्सूचिः । इस्गोषयानिति यक्तव्यं दूस्यतास्विणीयते ।

इतिवादचनेतावनमात्रार्पयाकृतंभवेत् ॥ गोरपार्श्ववकरस्यात्स् च्यायर्थमथापिया ॥ इति भाष्ये ॥ ५० ॥

११०-- ज्वियुक्त बहुत्यक्तिव्यचन ॥ ५१ ॥ १०-- ज्वि ७ । १। युक्वत् १ । १ व्यक्तिवचने १ । २ । अनु०-- तद्वितस्य १२०-- जूपि-- जुपित जुप्तस्य स्वपस्यार्थे। प्रमुख्यः पुक्ति । युक्तवः - युक्तिस्य सुक्तः इत्योगनीतिषयः । सार्स्य (४ । ११११६) वृति । स्वयत्र पद्धपं समस्ये युक्तम

गत्यांक्तिमिष्यः सहस्ये (४ ११९१६) बहिः । अथवा पद्दयं समस्तं पुक्तव-रितं कर्तृमस्यमानं महत्यांभिमापिततस्यार्थभागना यूनकि हस्य युक्तवते स्रोक्तवते व्यक्तिरिति पुंस्त्रीनपुंसकातं प्रवासित्वेत्त्वदित्ववहृत्वानां प्राची रखे । बेदिसम्-तोद्यतन्तुतीत्सर्ये त्देरामुन्देतम् ॥ मृणा-नुपंज नहत्यर्थे इत व्यक्तिवयने भवतः । लुपर्थे युक्तपती व्यक्तिवयने

परता रा । पञ्चानानां देशानां राज्ञोऽपत्यं पाश्चालः । पाञ्चलां । पर्वः पञ्चा-लाः स्विपारतेषां निवासो जनपदः पञ्चालाः । प्रमृतः । पत्नुपः । सिलङ्गाः ।

विवर्णन वहीं होती है ॥ कैश्यह खाषायें कहते हैं-यहां स्वी प्रत्य युक्त खपत्य जिल्ला नित प्रपानता में कही जाती है ॥

ीर-तर्दिनकुर हे तो उपकर्षन भोडी सम्दर्श दकारादेश दोता है यह-भिर्मिकीमिः मीनः पद्मानिका द्वामिनकीमिः मीतः । द्वामीकि । यहां मीतार्थ टब्स्यप वर्गकुर होत्तर उपकर्मनीची अद्दर्श दकारादेश होता है। कुनी मादि देशों हे कर्य ब्होत्तरवरा, कुन में 'दन, दतना सेमानिकान करना चाहिये। पर विनः मूनीमिः मीतः चसुन्तिः। द्यामिः मूनीमिः म्होतः दशब्दिः। यहां

गोदी शहर हे तुत्व भूनी शब्द हो भी हकाराईश है।ता है त ५० त १४०-मुक्तवे में शहरूपवेश किंद्र चीर घंचन होते हैं। घपना यह बहना वाहिने-सबने होनेमें तथन युक्त मो सहस्ववे हासे वास्तिवयन होते हैं। पञ्चा-

भेरेगों हे राजा का प्रपत्न एक वा दी वातान की रहुन पश्चान सर्वित क

### ′ १३८–लुक्तद्वितलुकि ॥ ४९ ॥ :

प०-लुक् १ । १ तद्धितलुकि ७ । १ । श्रमु०-उपरुर्जनस्य । स्थिपाः॥ पदा०-तद्धितलुक्षि-तद्धितस्य लुक् तस्मिन्। स्थिपाः=एकदेशानुशीः सं रितस्वात् स्त्रीमत्वयान्तप्रस्यं च ॥

सूत्रा०-तद्धितलुकि सत्युपसर्जनस्त्रीम्त्यपस्य लुग् भवति। पश्चदेशोदेश श्वस्य पश्चदेवः । दशदेवः । पश्चिभिर्मुद्राभिः स्नीतः पश्चमुद्रः । दर्ष्याः स्त्रे वदस्य । तद्धितवहरूणं किष्-गान्याः कुलं गार्गा हुलम् । लुक्कति किष्-गार्गिसर् । वस्राजनस्य किष्-श्वदती । कुली ॥

तिद्धतलुक्यवन्त्यादीनां मितिषेषः। इद्मिह व्यवदेशयं सदाचार्ये। न व्यिः शति किम्-उपसर्जनस्येति वर्तते न च जातिष्यसर्जनम् । इति भाष्यम्॥

वार्तिकवार कहते हैं जिन्तितुत्रकुष्कृ होने यर वायान्यादिकों का sिर्मे कहना पादिय। यमञ्जलिमी नत्तर देते हैं जिन्यद यहां व्यवहार में कदने वे ल हैं तन को जावार्य महाँ कहते हैं बया-त्रवर्णन यद तर्गनाम है द्वीर कार्य पदाः-जानतिः=अभियमानी जातिनांत्यकेरं यश्मित्रस्य न गियते । जाति-

क्तेभी यसिमित युवद् ॥

मुश्रा०-जानिविज्ञत्वानी सवधीरशेषणानी महिनिविक्तित्व्यवानीम प्रवित्त ।

मुश्रा०-जानिविज्ञत्वानी सवधीरशेषणानी महिनिविक्तित्व्यवानीम प्रवित्त ।

प्रश्नाताः रमणीयाः । बद्गाः रमणीयाः । म्रद्गा प्रयुग्धियः । गोद्गे रमणीयो ।

म्रानिविति हिन्दू-वश्चाताः जनवदः । गोदौ ग्रामः । ग्रापनववद्यप्र्या जानिव
चनो । जान्वविद्य पार्य पुक्तवद्वायः ।

ने भवित । श्रमास्ताः जनवदे रमणीयो यहमः । गोदौ जामी रमणीयो वद्यसः ।

न भनति। प्रश्नास्ताः जनवदी रमणीयो बहना। गोर्द्री चामी रमणीयो बहन्सा।
स्वान-हरीतरपादिषु व्यक्तिः । हरीतरपादिषु व्यक्तिरेत मुक्तपह भवति।
सीतंत्रपाः फ्लानि हरीतरपाः । सलतिकादिषु वननम् । स्वलिकादिषु वयनसे युक्तपह भवति । स्वलिकरस्य पर्यनस्यादुरभवानि वानीन स्वलिकं यनाति।
सनुत्यसुषि मतियेवः । सनुत्यसुर्वेदिकं स्वर्धास्त्रीरिकं सन्।
सुनुत्यसुषि मतियेवः । सनुत्यसुर्वेदिकं सन्।
सुनुत्यसुषि मतियेवः । सनुत्यसुर्वेदिकं सन्।
सुनुत्यसुष् मुक्ति। एसा स्विक्तपः।।।स्वर्धाः

वाद-क्रोत्तवधादिकों में स्थिति ही युक्तवत् होती है। होतवधाः वकार्ति हैरीतवाः । यहां वाल गहर के अपूर्णक होते वर भी त्यावकहातिकों अहर क्लीतिकृषी रहता है। व्यक्तिकादिकों में वान हो इत्यत्व होता है। तत्त विद्वेकार्ति। शहर वन के बहुत्व होते वर भी चातिक के एक्स को देति ए-बात ही होता है। मनुवार्य में तहित का सुद् हो तो युक्तकहाय का प्रतिचेष होता वाहिये बहुत्व व्यक्तिकों अनुवारां। बहुशांनद्वरः। यहा मंबा में विहित्त होता वाहिये बहुत्व व्यक्तिकों अनुवारां। बहुशांनद्वरः। यहा मंबा में विहित्त (११३००) कमू का पूर्व ११३३ वर्ष) होने वीचे समित्रय विशेषय की कुक्त-बहुत्वाव नहीं होता है वर्ष भ

### १४२-तद्शिष्यं संज्ञाप्रमाग्रात्यात् ॥ ५३ ॥

प०-तन् १ । १ अभित्यम् १ । १ संज्ञाममाणत्वात् ५ । १ अनु०-दुनस्

पद्।०-संद्वानी मगाणं संद्वायमाणं तस्य भावस्तरमात्। युक्तवत्=युक्तववः

लन्नणमिनि यावव ॥

सृषार-मंत्राभगाणस्वात्वद्युक्तवद्यायललाणम्हिष्यं न शासनीयम् । हं प्रमाणस्वं लोकल्यवद्यारण्य मनिषाद्को न तद्गे शास्त्रव्यापारः । यथा हार्षः शब्दानां शास्त्रीयलिङ्गवचन्यिशिष्टानां स्वार्थवीषकता तथापञ्चालादिराज्ञतः मणि न ते पत्रमतिषायाः । तथ्या-दाराः । व्यापः । सिकताः । वर्षाः । पर्रः पञ्चालाः । वर्षाः । इत्यादयः ॥ ५३ ॥

# ११२-लुब्योगाप्रस्यानात् ॥ ५१ ॥

प०-लुष् १ । १ योगामस्यानात् ४ । १ ॥ श्रनु०-श्रशिष्यम् ॥ पद्रा०-योगामस्यानात्र्=न मस्यानमस्यानं योगास्यामस्यानं योगोऽमस्या नपमतीतिस्ततः ॥

स्वार-योगामस्यानाल्लुवर्ष्यारुप्यो न शामनीयः । पञ्चालदिशस्यास्य भावते देशविशेषार्थयोषका न तेभ्यो निवासादित्वर्थेषु शत्ययोत्यविकारण्य लुप्करखमशिष्यम् ॥ ४४ ॥

१४८-संघा के प्रमाण होने ने पूर्वोक्त पुक्तबुद्दमाय मूत्र कहने योगा वर्ष है। संघाओंका प्रमाण होना लयांत लोक व्यवहार ही संघाओंका प्रतिवादक है। संघाओंका प्रमाण होना लयांत लोक व्यवहार ही संघाओंका प्रतिवादक है। संघ के व्यवहार हो संघाओं वर्ष है। संघ के व्यवहार हो संघाओं के प्रवाद है। संघाओं के व्यवहार हो के व्यवहार हो है। संघा । कार्या है विकता: । वर्षा । है वर्ष हो है ये ब्यवहार हो हैं है। दारा: । कार्य संपत्र के प्रवाद के प्याद के प्रवाद के प्रव

हिर्देशन की अमर्थन अम्राज्य होत्य संभूष में आग्रव्य है के रिक् नहीं है। पद्मानादि शहर स्थानत के देश विभीय क्ये के वोधक हैं हिन्त , ज्यों में तहित प्रत्य को ठरवाँन होकर स्थका त्यु होता संप्रती , कारच नहीं है। इस कारच लुच् करना अधिस्य है ॥ १४॥ १९४-योगप्रमाखे च तद्भावेऽद्शंनं स्मात् ॥ ५५ ॥ पन्योगप्रमाखे ७ । १ । च । तद्भावे ७ । १ श्रद्धानम् १ । १ स्पात ।

मन्द-संशानाम् ॥

पद्रा०-योगममार्गेःव्योगस्यावयवस्य प्रयाणं तस्यिन्। तद्वयादे-तस्याभाव-भद्रभावस्तस्मिन् । भद्रशेनम् न दर्शनम् ॥

तृषा०-योगस्यावयवाधेस्य वयाणे सति तस्याभवे संग्रातमदर्दनं स्यात् । यदि स्त्रिययोपकः पद्मालादिरः हर्दा देशे यंभास्यावयवाधेस्य प्रमाणं प्रमितिकारः एस्सालादिरः दश्यादः विकास्याप्तात् । विकासिर्वे स्त्रियमं विकासिर एस्सालादिरः दश्यादः विकासिर प्रमालादिरः दश्यादः विकासिर प्रमालादिरः विकासिर प्रमालादे । विकासिर

्१८५-प्रधानप्रत्ययार्थयचनमर्थस्यान्यप्रमाग्रत्वात् ॥५६॥

१९३-चीम सर्वात् स्वयवार्यं का प्रशास हो तो वस योग के स्वयाद में दश्चासादि बंद्राओं का स्वर्गन हो। स्वयात् में तव स्वयाद विक्रं स्वयाद स्वयाद है।
सर्वित स्वयाद स्वात् कराने बात्ता हो तो वस स्वयाद से स्वयाद स्वय

प०-मधानमत्ययार्थवचनम् १। १ अर्थस्य ६ । १ अन्यवमाणत्वात् ४। श्रनुः-श्रशिष्यम् ॥

पदाः-मधानमत्ययार्थनचनम्= मधानं च मत्ययश्च मधानमत्यर्था, सर्थस्य चनमर्चवचनम् । प्रधानमृत्ययाभ्यामर्थवचनम् । अन्यम्मारात्वात्-अन्याः ममारा न्यश्मार्णं तस्य भावस्तस्मात्॥

स्त्रा०-व्यर्धस्यान्यम्योणत्वात्मघानमत्ययार्थेवचनमशिष्यं न शासनीपनः श्रव्दवाच्यस्यान्यश्शास्त्रापेत्तया लोकः ममाराम् । लोकतएवार्थावगतेः शर्वस्य भिषानं स्वाभाविकं न तत्यारिभाषिकमश्वयत्वातं । अन्योतव्याकराहोऽदि वव मात्रे तद्र्थं मतिपद्यते । ग्रामं गन्छैत्युषते स ग्राममेव गन्तुमृत्सहते न नगर्गित खतः पूर्वाचार्येर्यत् परिमापितम्-प्रधानोपसर्जने मधानार्यं सह हूतः । महतिपतः

सहार्थे चूतः । इति तहद्वयमनर्थकम् ॥ ५६ ॥ ११६ - कालोपसर्जने च तुल्यम् ॥ ५० ॥ प०-कालोपसर्जने १।२।७।१ घ। तस्यम् १।१ अनुः-अशिष्ट्

थर्थस्य । ध्रान्यवमाण्यत्वातु ॥

पदा०-कालोपसर्जने-कालश्चोसर्जनं च ते। यहा कालधोपसर्जनं च त यास्समाद्वारस्तिस्मन् । तुल्यम्=समानम् । तुल्यमिति देखनुकर्पणार्थः ।

सुन्ना०-तुन्यं पूर्वतद्र्यस्यान्यममाख्यात् कालोपसर्जने चाशित्वे। यदा इ बौ।यसर्मने च यहुवयनं तक्य तुन्यं यथार्थस्यान्यमभाग्यश्यात् मधानमस्यपार्थस्य

१४१-वर्षे का कायममाण होने से प्रधानप्रस्मार्थवयन क्रशिय हैं दिल चर्ने योग्य नहीं हैं। शर्थ ( शह्द के बारय पदार्थ) का शास्त्र की ख<sup>र्</sup>ता काय ( दूसरा ) लॉक प्रमाण है क्योंकि लोक थे ही शर्म का बीध हीता है। शक्तों में ऋषेका कहना स्नामाविक है किन्तु वह पारिमाविक-परिमामा से<sup>हर</sup> महीं है। खगवय होने में। जिन में व्याकरण महीं पट्टा (मुनते व मंत्रता धारी की धारचकर निया) बद भी यपन कटने में उस के अर्थ की प्राप्त होता है ≈यार्च नरफ = तेवा वष्टने धर यह यान के ही काने की नश्नाष्ट करता है नगर है का वे की कहीं इस में चुर्वाबारयों के परिभाषानुष शावय अर्थात् अग्रमां में मि भाग मुख्य भीर एवना में गीच यह निक्ष के प्रधानार्थ की कहते हैं। प्रकृति भीर

प्रात्य एक बाय वार्य की कहते हैंन से दोनी सार्थ हैं हर्राव १४६-जुरुय अर्थान् अर्थ का लाक धमाश होति है काल कीर संवर्तन में क्षदिष्य हैं। क्षथवा यह बहुमा वाहिय-काल छोर रूपनर्जन के निवित्त हो

#### १५६-पिता मात्रा ॥००॥

प॰-पिना १११ मध्या ३११ अनु०-साम्योपः । एकविमस्ती । अन्यनस्याम् ॥ सुमा०-एकविभक्ती परतो मन्तृश्रहदेन सहीक्ती विदृश्हंदरिश्रपनेऽन्यनर-व्यास् । माता च विना च=वितरी, मातावितरी वा ॥७००

#### १६०-भाशर:प्रवरता ॥३९॥

प०-प्रशुरः १११ भरता शर अनु०-एकशेषः। एकविभक्तीः अध्यवसम्याम् ॥ सूत्रा०-ए हविभक्ता परतरभरवा सहोक्ता भशु श्रान्द्रश्रीष्ट्यतेऽस्वतरस्याम् पश्रुष परमूरध≠पराती, व्ययवसारी वर ॥७॥।

१६१-स्येदादीनि सर्वनिस्यम् ॥ ०२ ॥

रव-त्यदरदीति ११३ सर्वे: ३१३ नित्यम् २ । १ अनु०-एनमेषः । एकविभन्ती । पदा०-स्वदादीति=त्यहका देवेंचां हानि ॥

मुप्राट-एकविभक्ती सर्वेश्महोक्ती स्पदादीनि निश्ये शिष्याने । स प देवद्ता-[बर्जी : पश्च यमद्रश्च = पी !! की !! लदादीनों मिथो पश्चरं तन्ति caf श्-द्रपरिवानिषेणात् । स च यथ=या ॥ स्वदादितस्थेणे पुनिष्रासनी निष्ट्राच-गनि । सा च दैवदसम≈नी।। सत्त देवदस्तथ यहद्वरच सानि । धुनपुंसक्योग्यु

१५९-एक विशक्ति के परे मानू शाद्ध के बाब शंक में विम्मव्य एक्शिय वेदमय काके होता है। माना क विना च= वितरी, मातावितरी था। दहाँ पेनुगढर् का पालिक एक्रीय होता है व ६० ॥

१६०-एक विश्वति के वरे इयसू शहर के बास हिन्त में प्राशुश्राम् का एक ोव विकलन करिके होता है । प्रवस्त प्रवस्तान्य स्वर्गाते, प्रवस्तान शर्रा कर र यहां

त्रशास्त्रक का यासिक एक्सेन क्षेत्र है ॥ ४१ म

१६१-एक विश्वतिक के पर शव के बाध कहने में स्पदादिक एक्टीय होते हैं। सबहेबद्याः प्रत्यादि में त्यदादि शेव व्हाते हैं को में की निवृत्ति होती है। रवदादिकों की धरववर एक्साच चलि में को घर है वह एक शेव हाता है ग्रष्ट् परविवतिषेप से । सब बदकरी। घटा यह शब्द पर है एस का एकरेंब हवा ॥ स्थादिकों के भीव होने ही पुँतिलक्ष और अधुनेव किष्टू के किष्टू बर म होति है कीमें-बाब देवद्रमदण्ती । यहां का यह नह शब्द क्यों के हूं है यह दूकरे देवदस्ताद्य के बुंबिन्यू की देशि चुंबिन्यू की होता है। एवं सामि यह ब-Guntell Ami u Gleut udungen au eine mein merg. तांव क्रम पूर्वीत्व का सिंग में अपूर्वत शाद वर शेर से अपूर्वक का एकिय

श्रञ्जाष्ट्रम् ॥ १ । २ ॥

१०ई परस्वान्त्युं सकं शिष्यते । तच देवदत्तर्थ=ते । श्रद्धन्द्रतत्पुरुपविगेषसानाम् । सुङ् 'टमयुष्यांत्रिमे । मयूरीकुवकुटाविमा । पूर्वशेषः खन्चपि हर्यते । स च यरचःता

इति भाष्यम् ॥ ७२ ॥ १६२-ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुखेषुस्त्री ॥ ७३ ॥

प०-प्राप्त्यपगुसद्येषु ७ । ३ व्यनहरूपेषु ७ । ३ स्त्री १ । १ । श्रनुः एर शेषः । एकविभक्ता । तल्लक्षणः । चेत् । एव । विशेषः ॥

पदा०-चाम्यपश्साद्चेषु=ग्रामे भवाः ग्राम्याः (४।२।६३) भनार्थे गः।

प्राम्याश्च ते पश्चन्तेषां सह्यास्तेषु । श्चतरुणेटु=न तरुणेषु । सुत्रा०-एकविभक्ती परतोऽतरुणेषु ग्राम्यपृशुसह्येषु स्त्री शिप्पते तन्त्रन

राएव विशेपरचेत् । पुनानस्त्रियेत्यस्यापबादः । गावडमाः । द्यनादमाः । प्राप्ते

नि किम्-रुखर्मे। प्राप्तरूषं विम्-बाक्षणार्मे । सर्बेषु किम्-एवा गावी । इर तरुणेषु किम्—चरमाइमे । वर्कराइमे ॥७३॥

यंनेक्यफंष्यिति वक्तव्यम् । इह माभूत्-चान्द्राइमे । गर्दभाइमे । इति मा ष्यम् । इति मधमाध्याये द्वितीयश्चरणः ॥ होता है जैसे–तरव देवदत्तद्र≕ते । हुन्द्व श्रीर क्षत्युरूप के विशेदहों का युंनपुंत्र एक ग्रेप नहीं होता है जैसे-कुक्कुटमपूर्णिविमे । यहां इसे यह स्त्रीनिह्न एक ग्रे

हुआ। समूरीकुत्रकुटाविमी। यहाँ पुल्लिङ्ग एक ध्य हुआ। । कहाँ पूर्वेशेय भी री राता है। सब यद=ती। इत्यादि शिष्टमयोगों में। यह मय भाष्य में स्पष्ट है ## १६२-एक विभक्ति के परे खतहता ग्राम्य पशुत्रों के म्मुदार्थी में स्त्री एक्ट्रेड होती है तरनता ही विशेष हो तो। ब्युमान् स्थिपान इनका यह प्रपनाद है। गावर दुमे । गावय-इमास्ताः । गावहमाः । यहां पुर्किल्हु मी शब्दका संभ्य हो जाता है। अभाइमाः। यहा भी स्त्रीलिङ्ग शेप हुन्ना। चान्य यहन वर्षो किया कर्रवड्मे । "

यहां पु<sup>र्</sup>हिनकू नहगरद का एकशेय दोता है। सुगोंकी एक सहजाति है जो वर्मी रहा करते हैं। यम यहण वर्षी किया-ब्राह्मकाईमें यहां-श्वाह्मत्मन ब्राह्महान्न' युद्धां ब्राह्मण शहर शेव रहताहै। सह्च यहण वर्षों विया-एमी गावी। बंहां दीही हैं। अत्रुख चहन क्यों किया-करमार्थे । वर्षराहुमें । यहां यहने वह दियों जीर

बकरे बकरियों में स्त्री का एक्श्रेप महीं होता है ॥३३॥ भारय में कहा है-अमेक दूर याके वर्गुओं में क्यों को एक श्रेष होता है ऐ<sup>मी</sup> बहना चाहिये । छात्रधारुमे । गर्दुभारुमे | यहा क्यी का ग्रुशीय नहीं वर्णीव" पोइ न्हें एक ना मुर वाले हैं ते हैं। दन के गुर विरे नहीं इसमें यह अने

हर बाले नहीं हैं। यह प्रथमाध्याय में दूखरा थाय पूरा हुआ ह

पद्राण-रसान्त्यम्=रस्य रस्य रसी काने व्यवस्यय । स्तारन्तम् । दिन वीवार्षे सर्वेषद्रश्रद्रित्वत् पद्धी । यदा तिवीर्षः स्त्वारणकार्वेरोणाच ८६ व्यव् वेत्र सत्यस्यरे रस्तो सकाररच्याता कियने । यव ना वीटायाध्यः ॥

गुषा०-१ लो उन्स्यपुष्ट्रेश इल्ह्यामधं पेगा वर्षः भवति । स्या । स्या । पुर् विद् । ह्याद् । अवदेशहति विस्-री मनुद । असंहत् । सम्बं विम्-

व्यवित्रास्तो इलिन्सद्धी भवतीत बक्तव्यम् । के पुनर्देशस्त्राः । धानु-मानिपदिकस्यपनिपानासमस्याः । इतिमारपम् ॥

१६६-म विभक्ती सम्माः ॥४॥

पर-म । विश्वती ७ । १ मुख्याः ३ । ३ अनुब्र-- १४ ॥

पदार---नुत्याः-कृत्या सम् ग्रम में ॥

स्याः - विभावित्यामन्तर्भातकारयकाराः इत्यारणकाः य अवति । जातात् । सर्वेतिकः । रामाः । यययः । काष्यताम् । काष्यतम् । विश्वतीः विद्याः कार्युः । सर्वेषुः। येवक् । जेवस्। इत्यरुग्वतिस्य कार्योग्यार्थणकाः विद्यतिहरू । तेनः सा श्रिमाण्यस् ॥ ४ ॥

द्ध- दुन् का काम और दुन् क्षया जागा दृत् क्षय को गर है । इन्हरे इस्मादिकों में मू काहि ब्राव्डक हैं। क्षदेश कहन क्षी हैं की बुन् ह करें कन् यहां, त्, कुन के जागा का है इसमें इस मही होता है। काम कुन करें है-दायामा । यहां मध्य मका की इस कहा मही होता है १३०

६६६-दिम्मिल्यामा ज्ञान स्वार हुए व्यक्त मही है। वाभाम व इसाईद प्रवीतों से स्वृत्त मृत्यू हु वत्त मी दुस्त काहान सूर्व व किल्ल दृद्ध वसी विद्या-मांतु १००० कु १० वहा १ किस यहा यहा दृष्ट् १ क्या को ता है वक के कहा को दृष्ट् कहा कु १ क्या है किस यहा यहा दृष्ट् १ क्या का को अस हो हो। है वक के स्वार को दृष्ट् कंसा हो हो है व्यक्त दृष्ट् १ के ही देव का के वाप है महा कह स्वर्त्य है। यह क्यांवामी व्यक्त किल्लों। यह कहिन्द है वक के कहा है। विश्व किल्ला है कही का को का का का दृष्ट है कि हका विश्व का वास की का किल्लों। यह कहिन्द है वक के कहा के हिन्द दृष्ट विश्व किल्ला के क्या का वास के कहा को हम क्या है। है। किल्ला के का का की

## १६४-उपदेशेजनुनासिकइत्॥ २॥

प०-उपदेशे ७ । १ खप् १ । १ खपुनासिकः १ । १ इत् १ । १ संबापस्य पदा०-उपदेशे=उपदिद्यतेऽनेनेत्युपदेश्सास्मिन् । उपदेश्दरसम्बन्धार्याः

पदा०-उपदेशे=उपोद्दयतेऽनेनेस्पुददस्तिसम् । उपदेर्दर्शकाकारार भृतुमतिपदिकमस्ययनिपातागमादेरस्यानि । अनुनासिकः=नासिकःम्नुगतः । स्त्रा०-उपदेशेऽननासिकोऽनिस्संक्षको भवति । यस्त्रमास्यादमुपदेशः।गुः

क्षा०-वयदश्यकृतासिकाऽजनसङ्कता स्वाता नस्यक्तास्थात्पृपदशः गुः छैः भाषण्यकृदेशः । एष । सु । कुक् । दुक् । नुद् । इत्यदिष्यदेशिकानस्य शद्योऽमुनासिका इतो भवत्ति । एषते । द्वादि । उपदेशः निस्-अभ्रष्ठां अ पः । अय् किस्-पामा । पामानां । पामानः । मनितो सकारस्य सा सूर् । कः नुनासिकः किस्-रामेषु । घटेषु । इत्-देशा आदितस्वेत्येयमादमाः ॥ २ ॥

#### १६५-हलन्त्यम् ॥ ३ ॥ ४० ६ल-लम् १ १। व्यवा-इल् १।१व्यन्तम् १११ व्यत्०-वपदेगे । स्

ट०-वह यह वाकी की दुक्ति है क्वाहिद्रिया ये सविति हिवा की की, वाविका होती है। यहाँ कर वहां कहरू वहीं जह की। क्रीर क्रिया हैं उर वहीं किया है। यहाँ कर वहीं कहरू की हो। यहां क्रां का निर्देश कर की। हो। यहां क्रां का निर्देश क्यों कि का व्यापन के से एक प्रेश में को। प्रकार करते कर गाय हम से हुन्दा करते हुन्दा का की। अपेता से कहार था। तथा हाए में दू भी दोनों क्रियाओं की क्रयेता से हो जाता है कर तथा है। कर वहां कियाओं में क्रयाय साथ है। सुना

अवस्थान पात है वह में की अनुसाधिक अब यह इत्हंधक होता है। प्राद्य मं द्यान (पहिंचों का जो प्रस्त बदस) ठरदेश बहाता है। पूर्वों से किन की प्राप्त कराना है वह उद्देश बहाता है। एक दायादिकों में उपदेश कि जाने से अनुसाधिक अवस्थादिक होते हैं। इत्हें से प्रदेश कि साम से अनुसाधिक अवस्थादिक है कि होते होते हैं। इत्हें से होता वह दूरहत है देश से दस की इत्हें सहारे होते हैं। अनुसाधिक प्रदेश वर्षों हिंगी से किन होते होते हैं। अनुसाधिक प्रदेश वर्षों हिंगी होते होते होते हैं। अनुसाधिक प्रदेश वर्षों हिंगी। इत्हें प्रदेश (आदिन्य) हरवादि हैं। आ

। उत्तपेद्वी भवतः । दः—सरीजम् । दृश्यैषादेशो भवति । यः—स्वाघः । विभागोऽस्यानिस्त्यक्षापनार्थस्तेन । विद्याचश्चुः । विद्याचर्षः । स्वदीदः । विशिक्तकक्का न भवति ॥

्पुत्रृप्त्रापोश्च तारस्य प्रतिषेषो वक्तव्यः ॥ यकारादी मुक्षुप्तरापौ ॥ इरउ-र्ख्यानम् ॥ अन्युतत् । अन्योतीत् । इति भाष्यम् ॥७॥

#### १००-लशक्कतद्विते ॥८॥

प॰—त्तराकृ १ । १ व्यतद्धिते ७ । १ व्यतु०—इत् । व्यादिः । मत्यपग्य ॥ पदा॰—तराकृ≒त्तरच शरुच कुरुचैपां समाद्दारः । कुरत्यनेनंदिश्याद कर सण्यु ॥ व्यतद्धिते=त तद्धितः व्यतद्धितर्गस्य ॥ सुभा∘नद्धितभिन्ने मत्ययव्यार्थं लशक्तिसम्बन्धं भवति । लः—करणम् ।

प्रमुख् कीर बक्ष्य है बकार का प्रतिषेध कहना बाहिये। भारपकार क-है-एकाशाहि बुकुष्य बक्षय हैं। इन प्रकार का कोय हो जाता है। इरकी-- प्रंपा बहनी बाहिये॥ क्षयुक्तर। प्रकारीत् । प्रदां कृति पानि पालिक ((१११। ४३) में होता है॥ ॥

१६०-महिम भिन्न शत्य में व्यक्तिय को ल, श, की रेटक १ हैं। ला-करवय् क्तादि में कुट्ट इत्यय है तहाँ में गुरुश्त है।

## १६०-छादिजिंदुडवः ॥५॥

प०-धादिः १ । १ शिट्डवः १ । ३ अनु०-उपदेशे । इत् ॥

पदा०-नियुद्धाः=निय दृथ दुव ते ॥

स्वा०-चपट्रो वर्षमाना आया जिटुडव इस्सब्द्रका भवन्ति । किः-निकः स्थितः । द्वः-श्वयुः । दुः-पवित्रमम् । चपट्रो किस्-किकारीयति । कार्दिः मि करुड्यति ॥ ४ ॥

#### १६८-पः प्रत्ययस्य ॥६॥

पः—पः १ । १ शत्ययस्य ६ । १ अनु०-इत् । आदिः ॥ सृत्रा०-शत्ययस्यदिष्यदृत्संदो भवति । दम्हायशी । नर्रकी । स्हयार्य किस्-पटिकः । आदिः किस्—अविषः । सरिषः ॥

# १६९-चुट्र ॥शा

प०—चुट् १ । २ बजु० इत् । ब्यादिः । मत्यपस्य ॥ स्वाः—==त्यशस्पाद्यां चुट् इत्सन्दका भवतः । चः—कीद्वायन्यः । हर्रः यादेशः । जः—रभाः । ऋस्यानवादेशे भवति । बः—र्राविदवयः । ट —र्रुं।

१६४-वपदेश में बहुँ मान कादि जि हु हु इत र चक होते हैं। जिः—िषः
चहां जिम्मिदा चातु के कीर । किन्नः। यहां जिस्तिश् के जिल्हार की हम रंग होती है। हु-दृश्यदुः। यहां हुकीदिर चातु के हुकी इत क्षेत्रा होती है। हैं परित्रमम् । यहां हुकी इत रंजा होती है। उपदेश दहल क्यों है-जिल्हार्थां यहां त्रपरेश का जिल्हा है। कादि यहचं वयों क्या-करहूपति। यहां यहां त्रपरेश का जिल्हा है। कादि यहचं वयों क्या-करहूपति। यहां। यहां त्रपरेश का जिल्हा है। कादि यहचं वयों क्या-करहूपति। यहां।

१६- प्रस्तवादि वचार इस चंद्रक होता है। दातावही। यहां एक प्रस्ति (१।११०) थीर टम के दबार की चस चंद्रो होवर हीय (१)१।१। इस वंद्रो होवर हीय (१)१।१। इस यहां का हो। किया है। का चुन किया हो। इस वहार की चार प्रमुख (१।१।१६५) होवर वहार की चार का हुई किया कि स्तु के ही होती है। का दि दहन वहां हिन्दर वहां का दिया वहां का किया का है। का दि दहन वहां हिन्दर का सिट्या वहां का किया है। का किया का स्तु का हिन्दर का सिट्या का सिट्या का किया है। का किया है। का किया है। का स्तु होता है। का स्तु का सिट्या का स्तु का किया की होता है। का स्तु का सिट्या का स्तु का सिट्या का हिन्दर की होता है। का स्तु का सिट्या का स्तु की सिट्या की होता है। का स्तु का सिट्या का स्तु की सिट्या की सिट्या की होता है। का सिट्या की स

१५९-विता मात्रा ॥००॥

रि-पिता १।१ मात्रा ३।१ श्रमु०-यक्तरोषः । एकविभक्ती । श्रन्यवरस्याम् ॥ सूत्रा०-एकविभक्ती परतो मातृरुब्देन सरोक्ती पितृराब्दरिराप्यनेऽन्यतर-।म् । माता च विश च=पितरी, मानापितरी चा ॥७:॥

१६०-म्बशुर:प्रवरत्ना ॥ ११॥

०-भशुरः १११ श्वरत्रा ३११ अनु०-एकशेषः। एकविभक्तीः श्रम्यनरस्याम् ॥ सूत्रा०-एकविभक्ती परतरश्वरता सहीक्ती श्वशुरशब्दःशिष्यनेऽन्यनरस्याम्

पूरा १-५ तिवसका परवरपर्या सहात्ता सर्वुग्रान्द्रश्यादानाः स्याम् यून सर्वुरध=स्वर्धाः, स्यूर्पशुर्तं वर ॥७१॥ १६१-त्यदादीनि सर्वनित्यम् ॥ ०२ ॥

न्त्रदादीनि ११६ सर्वे। ११६ नित्यम् २ । १ अनु ० - एकायः । एकविभक्ताः । पदा ० -स्पदादीनि -त्यहमा दियेषां तानि ।।

सुभा०-एकविभक्तां सर्वेस्सरोक्तां स्पदार्थानि निश्यं शिष्यकी स्म प्रवृद्दार-व्यो । यदम् यहद्वश्वयां ॥ को ॥ त्यदादीनां विषो परवां शन्तिस्वको श्र-रावित्रनिषेषात् । सःच पश्वव्यां ॥ स्पदादिवरशेषे पुनिषुंसकते। लिङ्करण-वि । सा च देवदस्थवां ॥ त्य देवदस्य यहद्वर्यमानि । पुनेशुंसकरोग्तु

१५९-एक विभक्ति के पर मान् शाद के काम लाक में पिन्तार एक ग्रेस क्ष्य का के होता है। जाना चिना च=चितरो, मानापिनरी था। कहा गुज्द का पातिक एक ग्रेप होता है। क्षट स १६०-एक विभक्ति के परे स्थयू भास्त के नाथ तक में स्थापनाद वा एक

ेबिक एउक विश्वे होता है। वयसूच प्रयादय=घटारों, वश्सूबरार्ग का गयहा गुरग्रद्द का पालिक एक्टीप होता है॥ वह व १६१-एक विभक्ति के परे सब के साथ कहने में स्वदृष्टिक एक्टीप होते । वयदेवद्सार ब्रावादि में स्वदृष्टि ग्रेप रहते हैं कीयों को निकृति होती

ा विकास स्थापित 
हरणाम् । शः—भवति । भवतः । दः-छतः । छतवान् । त्यः-त्रवेतवः । शः-तित्वपुः । भूत्वषुः । सः—भागुरः । हेदुरः । टः-मुकृतः । मुकृति । व्यविद्यीः किम्-पुडम्तः । लोमगः । व्यवेरस्कः ॥ = ॥

्र<sup>े</sup> १२१—तस्यलापः ॥ ६॥

प०-तस्य ६ । १ लोपः १ । १ अनु २ । इत् ॥

स्वा०-तस्पेरमंत्रकृष्य लोपी भवति । रामा । गार्न्यः । इदिखनुइस्ति वि

द्धेस्तम्पप्रध्यं सर्वेतापार्थम् । तेन त्रिष्ट्द्रापन्तात्त्वापां न ॥ । प०-धनेकान्ता धनुवन्धाः । धनदानं गुलम् ॥ एकान्ता धन्वन्धाः ॥ ईः एडानि । बनानि ॥ किंपुनस्त्र न्याय्यम् । एकान्ताद्रत्वेव न्याय्यम् । इनिमायम् ग्री

११२-ययासंहरुयमन्देशस्समानाम् ॥१०॥

प०-यथामङ्ख्यम् १ । १ चनुदेशः १ । १ समानाम् ६ । ३ स्वस्तिन

इलागर्पण परस्मान् ॥

पदा॰ चयामञ्जरम्मित् यावत् । सङ्ख्यागृह्योज कृत्यः। यथासञ्ज्यं यथाक्रमिति यावत् । सन्देशः=स्रुद्धियते पथादुण्यास्यद्धःलुं देशः । समानाम् समसङ्ख्यामा । परिमाययम् ॥

क:— कतः । इतवान् । यहां क (३। २। १०२) प्रत्यव होकर् कनार वी १९ वर्षा होती है। वासीत्रयः । इत्यादि में त्या (३। २। २०) त्रियाः, मृत्युः। यहां पर (३। २ । १६४) प्रत्ययः । सांहुरः । मेतुरः । यहां प्रत्युः (३। २ । १६४) प्रत्ययः । सांहुरः । मेतुरः । यहां प्रत्युः (३। २ । १६४) प्रत्ययः । यहां पर होते हैं। यतिहत्यदेव वर्षों कि सान्य होताः । यहां कष् (४। २। ६६) प्रत्यय होताः उव के नकार—की इत यहां नार्यों होती। लीमगः। यहां श्रि १९०० प्रत्यय की इत्ववच्या बीर व्याः विद्याः विद

यस है। एकान्त वसही न्याय युक्त है। यह भावव में कहा है ॥०॥

## त्रय प्रयसाध्यायस्य तृतीयपादारम्भः॥

१६३-मृबादयो घातवः॥ १।३।१ प०-भूबाद्यः १ । ३ पातदः १ । ३ संदानुत्रम् ।

पदा०- भूवाद्यः=भूरादिवेदान्ते । यहा-भूश बाध भूनी । आदिशादि-ही भूवाबादी येपान्ते भ्यादयः । भूगकारकाः वाकशास्ताः कियावयना ने यावन् । पानदा≈षातुध पातुध पातुध से ॥

मुमा०-क्रियावचना भुवादयोः धातुसंज्ञा भवन्ति । भू-भवति । एध-व्ये । स्पर्द-स्पर्दते । इत्यादि । द्विमायचनाः विद्-धिक्तन्पार्धवाद्यस्य भूत् । भूबाद्यः वि.मू - छ। जबयति । यदि पुनर्भाववचनो पातुरिस्देवं लक्षणं .यते ।

र्षं पुनक्षोयने भाववदनाः पचादयहनि । यदेतेषां भवतिना सामानाभिकरणपम् । रति पर्चात । भवति पर्चात । भवत्यपासीदिति । का वर्धीपं वाचोपुक्तिः । एपै-वाचोयक्तिः । पचाद्यः क्रिया भवतिक्रियायाः कर्न्यो भवन्ति । यद्यपि ता-(वेतरदेवदेते यद्यान्या चान्या च क्रिया । यत्र खनुक्रिया तत्र कथम् । भवेदपि हेस्याद्वि स्यादिति । अन्नाभ्यत्वमस्ति कालभेदात् साधनभेदाच । इतिभाष्यम् ॥:

अब प्रथमाध्याय दे तीचरे चरत का आरम्भ किया जाता है ॥ १६३-क्रियाययन की भूशदि शब्द वे घातु संग्रक होते हैं। पैसे-भू ादि की धातु मंत्रा शोकर, भवति, जादि प्रयोग बनते हैं। प्रष्टां क्रियावयन वों कहा-विकल्पार्थ का शब्द की पातु संद्या म ही । मूचादि शब्दों की धातु का क्यों क्ट्री-प्रावण्यति । इत्यादिकों में माकतगढ़ी की पात कंचा न है। ॥ भाष्यकार कहते हैं कि-जो फिर भाष्यचम थासु हेतता है ऐसा सहस्य किया ाता है तो कैसे फिर लाना जाए कि-पचादि भाव बचन हैं। जो भवति से न पचादिकों की समानाधिकायता दोती है कैसे-भवति पचति ! पकता ोता है। ब्रत्यादि तो क्या यह वाणी की युक्ति है ?

े दुर्शनादिति वै स्पटः n

क मनु ग्रन्थकोक्तं तिङ्गिष्टितो भाषः क्रियया समकायं न रब्छति महि भव-\* पचति पदतीति । हेतदैतिनैतद् विहच्यते । कन्नाइ-कर्मकर्तुं भावेन क्रियार्य्यात-ंकिषया संबर् ्रतिषति प्रवति। प्रश्यम्गा धावतीति व रद्यादिभाग्रेन

परस्वान्तर् सकं दिल्पते । तच देवदसञ्चन्ते । झद्दरदतदुक्त्(नगेर्णागमः । टमयुरपाविमे । मयूरीकुवकुटाविमी । पूर्वशेषः खन्त्रपि दरगरे । स च वस्तर्र इति भाष्यम् ॥ ७२ ॥

१६२—ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेपुस्त्री ॥ ७३ ॥

प०-ग्राम्यपगुसह्येषु ७ । ३ श्वतह्योषु ७ । ३ स्त्री १ । १ । धनुः । शेषः । एकविभक्ता । तज्ञचाणः । चेन् । एव । विशेषः ॥

पद्रा०-चाम्यपशृसहषेपु=प्रामे भवाः ग्राम्याः (४। २।६३) भन्ति व

यदार-प्राप्तपार्त्तार्वपु-प्राप्त मयाः प्राप्ताः ( ४ ° र र ग्राज्याय ते परावन्तेषां सहयास्तेषु । श्रतक्षोट्=न तरर्षेषु ।

स्वा०-प्रतिभक्ता पन्ताऽतरुखेषु प्राप्त्यगुस्तर्धेषु भी हित्यते हत्त्र एएव विशेषरुचेत् । पुषान्तिकवेत्यरुषाप्तादः । गावरमाः । व्यजादमाः । व्यजादमाः । व्यजादमाः । व्यजादमाः । व्यजादमाः । व्यज्ञादमाः । व्यज्ञादमः । व्यज्ञाद

यने हराफे जिति वक्तव्यम् । इह गामूद्—यन्दरमे । गर्दभाउने । इति

प्यम् । इति मथमान्याये दितीयश्ररणः ॥

होता है जैमे-तरन देवद्शद=ते । हुन्द्व जीर असुद्रत के विशेदणों न चुंग्युं एनशेय गर्हों होता है जैमे-तुषबुद्रमाद्र्याधिने । यहां हमे यह स्त्रीवह दृश् हुन्ना । सब्शंकुःबुद्राविमी। यहा पुल्लिक्न एनश्वि हुना । तहाँ प्रशेष में सता है । सम्बद्ध=ते। दृत्यादि शिष्टविमों में। यह रूप भारत में रणह है। दूर-एक विभक्ति के परे सतहत साम्य पशुजी के स्मृद्रामों में स्त्री एन

सारव में बहा है-जानेक कुत्र कर नहांची मित्री की तुन धेम होता है हैं । बहना बाहिम : बाद्यादम : गहुं बाद्धी : पहा क्यी में तुन्धीय मही बार्डि पीट्टे बहुं पुरुषी बुद भागे हिति है। इस से सूद बिदे सही चूमने बह स्टेर्ड पर बाजे नहीं हैं। यह दम्माध्यय मित्रसा भात धुना हुना ॥

शब्दानुभाषत्रम् । १ । ३ ॥ पद्रा०-इतस्त्यम्=इत्व इत्व इती धाते भवमन्तम् । इतीरस्तम् । इन भीवेडचे राहोरिकस्पतिबद् पट्टी। यद्वा दिनीयं रल्यास्य शास्त्रे स्वापान द्रहळस् ।

हेन मुल्लाहारे हत्तो लकारस्टित्सद्वा क्रियते । एवं ना योऽध्याश्रयः ॥ सूपा०-१लोऽन्त्यगुपदेशे रल्हपान्यं पेशदेकं भवति। रल् । व्यम् । मुप्। तिह । इत्यादि । वयरेरहित किप्-सं मगुत्र । वमहत्र । व्यन्यं किप्-

व्यवसिनाम्ली रिल्तुनम्हो भरतीनि बस्तव्यम् । हे पुनम्पेबसिनाः । प्यानुः बाषातः ॥

मातिपदिकमत्यपनिपातागमादेशः । इतिभाष्यम् ॥ १६६-न विभक्ती तुरमाः ॥१॥ पर-न । विभक्ती ७ । १ तुरमाः १ । ३ छनु ८ — इत् ॥

पद्रात-तुस्माः=मुरच स्व पर्य ते ॥ सुद्रा०-विभीतास्थानावर्गसकारमकारा इत्सरक्षका म भवत्ति । शासाम् । सर्वेशिन् । शामाः । वच्याः । कारचताम् । कावचतम् । विश्वाः विद्वाः विद्वाः । शुर्युः । चेदम् । लेवम् । रहभस्यमुदिश् कारोरचारयसामः वाहर्ः स्टो।सम् । रेन ।

हिर्- टर् बावशव और ठन् ठ प्रवासामास्य रहा वयरब होता है । रहर । -। इतिभाट्यम् ॥ ४ ॥ traife, it is ails streem & I sain cha en f. eguit | en बल् यहाँ, ता, ठुक्क के खातम का है बम्नी प्रमु महीं होना है। स्रथम सहक करें

Ç-माराला । यहा मध्य समार की दल कहा नहीं होता है न्हें १((-िवम्बिस्तावनी सकार राजार दल् व बहत करो हैं।से हैं। दावाम् इसादि प्रयोगी में स. मृ. मृ. मृश्य की दस् करका मृहे । दिश्रील दर वहीं दिशा-वादाः । कृष्णु । यहां (४ | द । १६०) दुल्या हम्मा है । के बकार की रेंग बचा हुई । बंबम् । क्षरम् घटा बम् (ह 161 रन) इत्यम है

हिल्ल के सकार की बस बंदा है।तो है। इंदलार (३ : ३ | दह ) दल म् सिम्पलः वंद्रक बच्च अस्त्व के स्वार की बला के दिये दवात कें। का बहा दह करने हैं। दर्दि नवदिश्लीहन दृष्ट निया है। है। दृष्ट मी भी दर्दि व यहा है ति क्वारोक्तान्य कामार्थ थे क्मिकिमी व्यट कांक्स है देवने व

## १६४-उपदेशेजनुनासिकहत् ॥ २ ॥

प०-उपदेशे ७ । १ अज् १ । १ अनुनामिकः १ । १ इत् १ । १ संसम्बर् पदा०-उपदेशे=उपदिस्पतेऽनेतेस्तुपटेश्सास्मन् । उपदेश्शास्त्रास्त्र पतुमातिपदिकमस्यपनिपातागमादेशस्यानि । अनुनासिकः-नगसिकः-नुगरः

क्षा०-चवरेशेऽमुनासिकोऽनिग्संद्रको भवित । मत्यस्वसास्यास्यार्यपरेशः १ छैः भग्यखपुरेशः । एष । सु । सुक् । दुक् । मुद् । इत्यादिपृपरेशिकानद्रः रादपोऽनुनासिका इतो भवित । एषते । इत्यदि । चपरेशः विद्-सभक्षां । एः । स्रव् किस्-पामा । पामानो । पामानः । मनिनो सकारस्य मा भूर । क नुनासिकः किस्-रामेषु । सदेषु । रहिददेशा स्रादिवस्वेश्येयमाद्यः ॥ २ ॥

#### १६५-हलन्त्यम् ॥ ३ ॥ 1

## प• हता त्यम् १ १। ध्यया-हत् १।१ धात्यम् १।१ धातु - अपने गे । स्

ट०-वह यह वायी को दुक्ति है पचादिक्रिया ये मवित क्रिया की की वायिका होती है। यहापि यह यहां कहक करें हैं लहां और और क्रिया है गर्व वहीं क्रिया हो हहां की मिट्टिय महिता। हो भी हो । यहां काम मात्र में इंग् वहीं क्रिया हो हहां की मिट्टिय महिता। हो भी हो। यहां काम मात्र में इंग वर्षोक्ति-काल और काधन ने दें हैं एक प्रयोग में भी प्रयान करित्न शहर कर वित्त करें हैं है जिला है कहा गया। तहा वार में इंभी कियाओं की क्रदेशों है हो जिला है छत्व वहीं कियाओं की क्रदेशों है हो जिला है छत्व वहीं कियाओं की क्रदेशों का स्वात कर सात्र है।

१६४- चवदेश में की अनुनाधिक अब् वह दत्तुं कहोता है। मारत वा स्वान (महर्दियों का को प्रस्ता कवन ) बद्देश बहाता है। दुवों से कि ली मानि कराना है वह बहेश बहाता है। एक दायादियों में स्वदेश कि मान से अनुनाधिक अवशादि इस के कर होते हैं। इस संघा हो कर बन के काशदिवों का कीप होना और एपने एडस्टादि मयोग बनते हैं। हेवदेश के हण वर्षों क्या-अन्नवां अवंदा । यहां भाकार को अनुनाधिक (हाए। दि, है स्ता वह कुकत है इस के इस देश नहीं होती है। क्यू परण पर्य निपामा । इस्पादि में मनिजु के मकार की इस इस हो होती है। वर्यु-नाधिक सहस्व पर्यों किया-रामेषु । इस्पादि में मुक्के बकार की इस हं मानि होती। इस मरेश (आदिवश्च) इस्पादि में मुक्के कार की इस स्वान्त पदा०-हलन्तम्=हल्च हल्च हल्च झले भवगन्तम् । हलोरन्तम् । हि-भीयेओं सरोरिश्तरहतिबन् पद्यो । यदा दिनीयं हल्वहराशारा लोपाच द्रहत्वम् । वेन मत्तरहारे हलो लकार्यवेदमहा क्रियते । एव जान्योऽस्याधदः ॥

सूत्राः-रह्नोऽन्त्रतुष्ट्रेशे ह्ल्ह्यासयं येष्टंबरं भवति । हल् । व्यष् । क्षय् । तुष् । तिष् । इत्यादि । चप्रेरहति किम्-रो बहुत् । कमंद्रत् । व्यप्तं किम्-वापालः ।।

व्यवसितान्त्यो इतित्त्यम्हो भवतीति वस्तव्यम् । के पुनर्यवसिताः । पातु-माविपद्विपत्वयनिपातागगाप्देशः । इतिभाष्यम् ॥

१६६-न विभक्ती तुरमाः ॥१॥

पः-न । विभक्ती ७ । १ तुस्माः १ । ३ अनु०-- इत् ॥

पदार---नुस्माः=तुरच स्य गरच ते ॥

स्वा०-विभक्तिस्थास्तर्गासकार्यस्कारः इत्मन्द्रकाः न भवन्ति । राहात् । सर्वेदिन्तु । राहाः । प्रवयः । अरवताम् । अपवतम् । विभक्ताः विद्य-आरंटुः । सुभुषः । चेदम् । जेयम् । इद्वस्यपुरिस्कारोरचारणसम्पर्धाद्वित्योऽयम् । रेल । ह । इतिभाष्यम् ॥ ४ ॥

१६१- हम् का बारय और हम् उपका आत्य इत् स्वयक होता है। हम्ह । इत्यादिकों में लु काहि ब्रस्टक्यक हैं। उपहेंग यहण क्यों है-की मृत्य | वसी-क्त् यहां, त, हुक् के कामम का है बसने ब्रत्त महीं होता है। सामय यहण क्यों है-जायाला । यहां मध्य लकार की बत्त क्या महीं होती है व्हेत

१६६- विश्वाच स्टावर्ग ककार सकार वृत्त क्ष्मण नाही होते हैं। दासात् । बारादि सयोगों में सु, मु, मू, मू कम को दम कदया म दुई। विश्वचित दर्श को विश्वा-कार्युः। गुरुंगुः। यहा ( भी र । १६०) दुम् उत्स्य हेर्गा है दक्ष के कहार की दम्न केवा हुई। देवम् । किस्मू यहां सम् (६ । १६०) उत्स्य हेर्गा है दस के सकार की दम्न केवा होगी है। बदमार (१ । ३ १३४) इस्न कुम्न मी विश्वचित रोजक बायु क्या के सकार की दसा के दिस हकार को स्वास में पड़ा यह कार्य हो यदि नमदिक्तीरन कुम्न दिल्य हो हो। सी मी दिन्द दसाये यहा है तो कवारोधवारय सामर्थ के नमदिक्तीर सह क्रिक्ट है इसके रम्म यहा विश्वचित्र कंष्मक साम् स्टब्स के हमार की इस्न हंगा है हो। इसके रम्म

# १६७-छादिजिंदुडंवं: ॥५॥

प०-स्रादिः १ । १ निष्ठवः १ । ३ सनु०-उपदेशे । इत् ॥ पदा०-निरुठवः=निध द्ध दुध ते ॥

स्वा०-उपदेशे वर्षमाना आचा जिन्नुडव इस्मङ्कारा भवति । जिः-पिष्टः स्विताः । दुः-स्वयुः । दुः-पवित्रसम् । उपदेशे किस्-बिकारीयति । ज्ञादिः विस् कर्ण्युवित ॥ ४ ॥

## १६८-पः प्रत्ययस्य ॥६॥

पः—पः १ । १ मत्यपस्य ६ । १ छन्०-इतः । खादिः ॥ सम्राज्नतस्यस्यादिष्पदृरसंशे अवति । दाद्गायस्यो । नर्रकी । प्रस्परा

किम्-परिकः । श्राद्यः किम्—श्रविषः । महिषः ॥

१६०- रुपर्श्य में वर्तकान कादि जि हु हु क्षा रंग्नक हेति है। जि:- विका

१६८-चुटू ॥शा पट-चुट् १। २ धनु० इत । म्राहिः। मत्वपस्य ॥

यहां जिलिया थानु के चीर । क्षिणः । यहां जिलिया के जिलार की बत <sup>के</sup> होती है । दुन्दरवयुः । यहां दुव्ये दिन थानु के दुनी बत्त कंचा होती है । दु यक्तिमत् । यहां दुक्त बत्त (का होती है। दब्देश यहल क्यों हेन्द्रिकारोगीत यहां यब्देश का जिलहीं है । कादि यहण वयी किया-करबूपति । यहां । यह अपने के हो के के बत्त कंचा कुई तथ् ॥ १६०-इत्यादि कवार बत्त कंचा कुई तथ्॥

(४१९ १९७) थीर तम केंद्रवार की इस बंचा देवर कीव (४१९ १९) इस स्ट हा बाता है। कांवी। सहा गुणु (३१९ १६५) हेवर दशरे है इस व इस इंडिय दिस से डीस्ट्रस्ट होता है। इस स्ट दहस बसे विवास विद्या । यहा सबी दस गंदा नहीं है ती है। कादि दहस दसे हैं। छारियां

मिटिया व स्टारिय क्षेत्र क्

```
क्षी भवतः । डः—सरोजम् । डस्पैपाटेशो भवति । साः—आधः ।
           शस्त्रमुशासमस् । १ । ३ ॥
```

ोऽस्यानित्तस्वद्रापनापेरतेन । विद्याचक्षुः । विद्याचणः । अवटीटः । क्षण्याश्च सारस्य मनिषेषी यक्तव्यः ॥ यकारादी कुशुप्चणयी ॥ इरव-

ानम् ॥ अन्युतत् । अन्योतीत् । इति भाव्यम् ॥७॥

१७०-लशक्ततद्विते ॥<॥

:--तर्गः १। १ अतदिते ७। १ अतुः -- इत् । आदिः । मत्यपस्य ॥

प्रा॰—नश्रकु=लरण शरव कुरवेपां समाहारः । कुरत्यनेनोदिश्यात वर रणम् ॥ अतर्दिने=न तदितः अनदितस्तरिमन् ॥

सुत्रा०-तद्धितमिषे मत्थयश्चार्यं लगहित्सञ्जनं भवति । लः----रणम् ।

} (8161 €) बटलं रास्ता है।ता है जम के दकार की दत्त दंशा होती । क को हम कारिय ही जाता है। जा-रामः। यहां जम् के जनार की

न् रंबा हुई। क को खलादेश होता है। ज -शादिस्वयः। यहां (शविड-अन्तिमित्रनः ग्राविश्वयः) इय प्रत्यय होका ज् की वृत्तेश्वा होती है। टाकुः नारी। यहां कुद पूर्वक पर पानु ने टमश्यय होता है। ठ को बक्, क, यारे

म हो जाते हैं। हा महो मन्। यहां महम् प्रयुक्त जम चातु में स (३।६।८०) प्रस्ता होना है नवक समार की रुष क्षा पुरे । ह की एवं कादेश होता है ।

सा-प्राप्तः। यहा प्रव्य गार्द् सं (४।४। ८५) या स्त्यप होता है तम के गुकार का कीय देखा है। योग विभाग ( प्रयोत पुटु मूल विधिले कूल के साय यह देते ) इन पुट क्षूत्र क्षित्रस्ववायम के निवे है। यह कारय-

शाल्डमुरं । इत्यादि में बदारादि की दत्त् मंत्रा महा हाती है ॥ जुडनुष् श्रीर नवप् के नकार का प्रतिपेष कहना चाहिये। भारवकार जन हि है-वतागदि दुक्षप बत्तव् हैं । इस वकार का कोप है। बाता है। परकी-ट्रम् क्षेत्रा कटनी चाहिए॥ क्षत्रतम् । अवदोनीम् । यदां बहिन् मानि वासिक

१४०- नहिन भित्र प्रत्यम् संचारित्यः को ल, य, चौरवकौ वट् इन् बेहक शा है । १११५) है (ey ) महाता है। है।

हिते हैं। ल:-वरणप् बत्यादि में कुट्ट इत्यप् हेला है। श:-मत्रत । बत्या दि सं भवं द्वीता है।

इरसाम् । शः—भवति । भवतः । कः-कृतः । कृतवान् । सः-अवेधनयः । सः निष्णुः । भूष्णुः । सः-मामुरः । मेदूरः । दः-मुकृतः । मुकृति । सर्वादर्गा किम्-भूदुःसः । सोमसः । स्युदेशस्कः ॥ सः॥

१०१-तस्यलोपः ॥ ६ ॥

प०-तस्य ६ । १ लोगः १ । १ धनु० । इत्र ॥

स्त्रार-तस्वेशसंस्रास्य लोशो भवति । रामः । सार्यः । इदिसदुरुसँव मि द्धस्तस्यप्रदर्शं सर्वेहारार्थम् । तेन निष्टदनागन्सलोगे न ॥

प०-स्रतेकान्ता स्रनुबन्धाः । स्वद्दातं गुखम् ॥ एकान्ता स्रन्यन्धाः ॥ क् राहानि । वनानि ॥ किंपुनरत्र न्यास्यम् । एकान्ता इत्येव न्यास्यम् । इतिमाध्यम् ग्र

१७२-ययासंह्र्यमनुदेशस्त्रमानाम् ॥१०॥

प०-यथासङ्ख्यम् १ । १ श्रानुदेशः १ । १ समानाम् ६ । ३ स्वरि<sup>नेन-</sup> इत्याकर्पणं परस्पातु ॥

पद्(०-यथासङ्ख्यम्=सङ्ख्यामनतिक्रम्य । सङ्ख्यागुरुद्देऽत्र क्रमणः यथासङ्ख्यं यथाक्रममिति यभव् । चन्द्रगः=चनुदिरयते पश्रमुण्यास्यन्दन्त् देशः । समानाम् समसङ्ख्यानाम् । परिमापेयम् ॥

कः — इतः । इतवाम् । यहां कः (३ । २ । १०२) प्रत्यय द्वीकर् ककार वी शः

सड्या होती है । जमनेजयः । इत्यादि में राग् (३ । २ । २८) जिल्लुः, मृष्टः

यहां रहु (३ । २ । १३९) प्रत्यय । मासुरः । मेदुरः । यहां पुग्च (३ । २ । १६९)

प्रत्यय । सुकतः । सुकति । यहां द्वन् हि प्रत्यय होते हैं । अतहितप्रद्य वयों कि

या—चूहालः । यहां लच् (४ । २ । २६ ) प्रत्यय होता उस के लकार=की रते

सड्या नहीं होती । लोगगः यहांग्र (११२९००) प्रत्यय की वृत्यप्रद्याकी धीर भू

दोरहकः । यहां कप् (४ । ४ । १९१) प्रत्यय के ककार वी दत्त सुद्रया नहीं होती है

पट-जमुक्तम अनेकों से समीववर्षी होते हैं अपात् एक से अवस्थ नहीं होते हैं।
अवदातम् मुस्म । यहां अनेकाल पत्न वाति देव से ऐकार का आकार (दीएश)
आदेगहीकर दाय हो जाता दाय की पुषंचा का निषेप हो कर पुषंचा उमुक्त कार्ये
(अश्वध्दे) महों होता है । अनुवन्म एकाल (एक के अवस्थ ) भी होते हैं। हुयहाति । इत्यादि में जस् से स्थान में जो (थि) आदेश होता है उस में गो गो
कार है यदि यह उनका अवस्य न साता जाय सी कि आदेश की धित नहीं माति
सकने न यह सब्देय हो कका है । सिर हन अनुवन्तों में न्याय युक्त की व

**\$**\$\$ म्त्रा०-स्वरितेन वर्त्तनानानां समसङ्ख्यानामुद्देश्यानुदेशिनां वावयार्थवो पकालि-कम्सम्बन्धो यथाक्रमं भवति । मथमस्य मधमेन द्वितीयस्य द्वितीयेनेत्यादि । तीदैयः । रालानुरीयः । वार्मनेयः । काँचयार्यः । समानामिति किम्-लन्नाणेरबंभृता रुपानभागवीप्सासु मतिपर्यनवः । अत्र लक्त्याद्यक्ष्यारोऽर्थाः मत्याद्यस्त्रयः । तनस्मर् ख्यातानुरेशो न भवति मर्वेष्वर्येषु सर्वेषां कर्ममवचनीयसञ्का भवति । अप राग्दतः सट्ख्याताव्यं चेत्परसमैपदानां एलित्यादिषु दोषः। अर्थतथेरस्यतासी लुलुटोरित्यादिषु दोषः । अत्रहि भाष्यकारः-पथासद्ख्यमनुदेशस्तमानां स्वरि-वैनेति । अतएव वेशोपश्यादेभेगायल् । स्व च । अत्र सहरूपातानुदेशी न भव-ति सात्र स्वरितत्वं मतिकायते ॥ १०॥

१॰३-स्वरितेनाधिकार: ॥१९॥

प०-स्वरितेन=३ : १ । अधिकारः=१ । १ । परिभाषेयम् ॥ पदा०-स्वरितेन=स्वरितश्शब्दनिष्ठोऽविशेषधर्भस्टेन ।

१४२-स्वरित रुख के साथ धर्ममान कमान बह्यपावाले बहेरम और छनुदे-शियों का बारवार्य बोचकालिक स्रवस्य बचाह्रम होता है। प्रयात हवा के साथ म्यम द्वितीय के साथ द्वितीय दत्यादि । तीदेयः । दत्यादि में । तूदीशलाहुरवर्मे-तीकृतवाराहुक्षक्रप्यकः। इस कुत्र से ब हे हुए- सूती शलागुर बस्मेती वृचयार द्वस शब्दों से डक् खण् ढल् यक् ये प्रत्यय प्रयम के साथ प्रयम द्वितीय के साथ द्वितीय इत्यादि क्रमि होते हैं। समानां-घटव क्यों किया-लक्षदेखा-घटां क्रमच प्रश्-भूतास्थान भाग बीरवा से कारि कर्ष हैं कीर प्रतिपरि कनु से तीन हैं जतः इन का नहर्यातानुदेश नहीं होता है। सब कवीं में नवकी कर्मप्रवस्तीय सम्हा होती है ॥ यहा शहरों से सह त्यामाम्य हो तो परस्मेपदामां - दम में दीप काता है-परसीपदानाम्-यह एक शब्द है यलादि बहुत हैं। अपे संसहस्यासम्य होती सातामी यहां दीय जाता है क्योंकि लू-से मृद्युह् दी का चहना है कराएव हुट् लुद्र होता हुए स्य तासि दो हैं दन का सह स्थातानुरेश नहीं प्राप्त है दन छंश में भारपकार कहते हैं-समानों का अनुदेश खरित गुण के बाय हो । सत्त्व देशम्-यशम्यवंक भगशब्द से यल् और स यह यया बहुत्य नहीं होते हैं यहां स्वरि-स्ववतिका नहीं है ॥१०॥

हरत्यम् । शः—भवति । भवतः । कः-कृतः । कृतवान् । सः-जनवेतपः । सः नित्त्युः । भृत्युः । पः-भामुरः । सेह्रुरः । रः-सुकृतः । सुकृति । व्यवद्वियां किम्-भूडातः । तोषगुः । व्युदेगरुकः ॥ = ॥

१०१-तस्यलोपः ॥ ६॥ 🤫

प०-तस्य ६ । १ लोपः १ । १ अनु० । इत् ॥

सुत्राव-तस्वेरसंबद्धस्य लोगो भवति । रामः । गार्ग्यः । इदिलानुदृदंति मि द्धेसास्यग्रदश्यं सर्वतापार्थम् । तेन निदृदुनागन्यालोगो न ॥

प०-व्यनेकान्ता व्यनुष्ट्याः । श्वनदातं मुखम् ॥ एकान्ता व्यनुक्याः ॥ इ राहानि । वनानि ॥ विं पुनरत्र न्याय्यम् । एकान्ता इत्येन न्याय्यम् । इतिभाष्यर् १६।

१९२-ययासंहर्वमन्द्रेशस्समानाम् ॥१०॥

प॰-ययासङ्ख्यम् १ । १ अनुदेशः १ । १ समानाम् ६ । ३ स्वरिनेन-

इला हर्षेण परस्पत् ॥ पद्मा०-यमासहरूपम्=सहरूयामनतिक्रम्य । सहरूपाशस्त्रोऽत्र क्रमपरः। यथासहरूपं यथाक्रमपिति यग्वत् । स्वन्देशः=स्वनुदिद्यते प्रधादुण्यास्पनासन् देशः । ममनाम् समसहरूपानाम् । परिपापेषम् ॥

क:— हतः । हतवाष् । यहां क्त (३ । २ । १०२) प्रत्यय हो बर् कवार वी शं मड्या होती है । जममैजयः । इत्यादि में सम् (३ । २ । २०) जिल्हाः मृत्यः। यहां श्टु (३ । २ ॰ १३८) प्रत्ययः भागुरः । मेहुः। यहां पृष्षु (३ । २ । १९१) प्रत्यायः । युहति । यहां हत् हि प्रत्यव होते हैं। प्रतहित्यद्व वर्षो हैं। या—पृष्टात्यः । यहां ति पृष्ठां हत् हि प्रत्यव होते हैं। प्रतहित्यद्व वर्षो हैं। या—प्रात्यः । यहां ति । प्रत्याः पहां अंशिश्वे । प्रत्या की कृत्यद्वां वर्षो मूर् देशवहः । यहां कप् (४ । ४ । १४९) प्रत्य के कवार वी वस्त वज्या प्रहों होते हैं। यर—कनुवस्त्र कनेवां के भागियवर्षा होने हैं क्यांत् एक के स्वत्य साही होते हैं।

सबस मही होती। कोतियाः यहांश (श्वारंश्व०) मत्यय की कृत्यवस्य की सू होरबर: यहां क्यू (१ १४ १९१) भ्रत्यय के कवार वी बत कब्रा मही होती है। यव-क्यूक्तम कनेवीं के कार्यियकों होते हैं क्यांत्र पुरु के क्षत्रय करहा नहीं होते हैं। यव्यक्तपुत्रम् । यहां क्षत्र क्षत्र क्षत्र कार्ति है पूर्व के क्षत्र का प्रकार (शाशि) स्वीतिय दाय हो कार्ता दाय की पुर्वेषा का निवेध को कर पूर्वत्र क्षत्र कार्या होती है। है। वश्रित । बत्या हि में कन् के क्यांत्र में की (शि) स्वीत्र होता है जब में की प्रकार क्षत्र कार्या होता है जब में की प्रकार क्षत्र कार्या होता है जब में की प्रकार के स्वीत्र कर स्वारंग कार्य होता है कार्य के स्वीत्र कर स्वारंग कार्य होता है। इस स्वारंग कार्य होता है कार्य कर स्वारंग कार्य होता है कार्य की स्वारंग कार्य कर स्वारंग होता है। इस स्वारंग स्वारंग कार्य की है। १०३-स्वरितेनाधिकारः ॥१९॥

ष०-स्वरितेन=३ । १ । अधिकारः=१ | १ । परिभाषेयम् ॥ पदा०-स्वरितेन=स्वरितरशन्दनिष्ठोऽविशेषपर्भस्तेन् ।

सूत्रा०-स्वरितेमाधिकारो वेदिनव्यः । स्वरितगुरुपुक्तररुव्द उत्तरश्रीर्थः प्रत्ययः । धातोः । इत्यादि ॥११॥

१०१-अनुदात्तहितप्रात्मनेपदम् ॥१२॥

प०-श्रनुदांचिडितः=५ । १ आत्मनेपदम्=१ । १ । श्रनु०-चान्दः । पदा०-श्रनुदाचिडितः=श्रनुदाचध रूप श्रनुदान्दा इय इय इती श्रनुरः इती यस्य तस्मान् । चानवः=चारुभ्यः । श्रपीवशादिवमक्तिवपरिकामः ॥

स्त्रा०-अनुदासेता दितस्र ये धातवस्त्रेभ्य एवासन्वद् स्वति नार्यः तिप्तत्स्म्रीत्सदिना धातोरास्मनेपदे परस्पेपदे च प्राप्ते नियसार्थिदम् । ए एपते । स्पर्दे-स्पर्देते । दूष्ट्-सूते । श्रीष्ट्-शेते । यट्-बोर्यते ॥ प्रश्नित्तराक्षेत्रयो नियमो बलीयान । एपने । स्पर्देने ॥ १२ ॥

१७२- स्वरित से अधिकार जानना योग्य है। स्वरितर्मुख युक्त मध्र रह रुपस्तित होता है। जैने-प्रत्ययः। धातोः। शत्यादिकों में स्वरितय प्रि मानि अगले हुवों में इन की ट्यस्थिति होती है वश्रुण

१६८- अनुद्रातित् और हिस् को पातु हैं उन्हों से आस्प्रनेपद हैंगे और विषक्ष कि पातु से पर आत्मेपद और वार्ष की पातु से पर आत्मेपद और वार्ष कि प्राप्त होते में यह नियमार्थ है। एपते । स्पर्देते । यहां एप स्पर्दे वे प्रदासि हैं। मूते । ग्रेते । यहां पूप स्पर्दे वे प्रदासि हैं। मूते । ग्रेते । यहां पूष्ट श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । बोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । वोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । वोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । वोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । वोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । वोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । वोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । वोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । वोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । वोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । यहां प्रदू श्रीह हैं । वोभूपते । यहां प्रदू श्रीह वे हिस् हैं । यहां प्रदू श्रीह हैं । यहां प्रदू श्री

पर-विषरों में नियम अत्यन्त सलवान् होता है। एएते। स्टूर्वा में यह शहका है कि-एथ सादि से परे लकार के स्वान में सारमनेवदादि की प्रथम करें वा विकरण अप सादि से सामनेवदादि के सरने में प्रथम करें वा विकरण अप सादि से सामनेवदादि के सरने में प्रथम की शीर में विहरणों की प्राप्ति है इसमें से नित्य हैं नित्य होने से प्रथम होने में कि सासनेवदादिकों को प्राप्ति नहीं कि स्वानि प्रमुप्ति किस स्यादि पञ्चमी निर्दिष्ट में प्रथमिनिर्दिष्ट में स्वस्थादि पञ्चमी निर्दिष्ट में स्वस्थादि पञ्चमी निर्दिष्ट में स्वस्थादि पञ्चमी निर्दिष्ट में स्वस्थादि स्वस्थादि नहीं प्रश्न में स्वस्थादि विकर्ण से सित्य स्वस्थादि है स्वस्था के स्वस्थान के स्वस्थान होने के स्वस्था है। स्वस्थान होने के स्वस्थान स्वम नियम (सामनेवदादि विभायक ) होने वेर्ड विकरण होने हैं स्वस्थान होने के स्वस्था स्वम नियम (सामनेवदादि विभायक ) होने वेर्ड विकरण होने हैं स्वस्था

## १०५-भावकर्मगोः ॥१३॥

प०--भावकर्षणोः=७ । २ । भानू०-धातवः । भारमनेप्रम् । पदाः--भावकर्षणोः-भावधं कर्षप=भावकर्षणी=तथोः ॥

स्था०-भाने कर्णाण च धानारात्मनेवरं भवति । ज्ञाः कर्मणीति विशिवस्य । स्थाननायनेवरं निवस्यते। भावे-भूयते-भ्यता, भयदस्यां, भयद्विः। मत्र धार्वाप्यनायनेवर्ते। भावे-भूयते-भ्यता, भयदस्यां, भयद्विः। मत्र धार्वाप्यनायनेवर्ते। सार्वे प्रमुख्य च । न्याप्यन्यनेवर्त्वार्वाप्याम्याज्ञ स्थ्यापेत्राने । तिरुत्व स्पम्युक्त वृद्धः । न्यापि धातुवार्यिक्तायाः इत्यस्यावेन दिल्वद्वानायनिक विद्याप्यव्यवस्य किरनेवर्त्वानमेव सार्योग्यानिक विद्याप्यविद्यास्य । कर्ष्युक्त कराः। किर्मे व्याप्यविद्यास्य । स्थाप्यविद्यास्य । स्थाप्यविद्यास्य । स्थाप्यविद्यास्य । क्याप्यविद्यास्य । क्याप्यविद्यस्य ्य । क्याप्यविद्यस्य ्य । क्या

#### १७६–फर्त्तरि कर्मस्यतिहारे ॥१८॥

प०-क्तरिट=७११ । क्रियतिहारिट=७११ | अनु० पातदः। कारमनेषदम् || पदा०-क्तरिट=तरातीति क्षां तस्मत् । कर्वव्यतिहारिटकर्वणः क्रियामा व्य-१११रो चिनमपराधित्रः। यत्राध्यमव्यत्भिनी क्रियामयः करोति स विनयपः॥

१७४-भाव जीर कर्म में पानु में खारानेपद होता है। यह ता कर्मिक व मून में विद्वात करार के स्वान में खारानेपद का नियस करता है। माख - मून में विद्वात करार के स्वान में खारानेपद का नियस करता है। माख - मून में वादानेपद की कारों है। के कार मुख्य प्रमृद्ध कराय किया माखार्थक स्वानित्व के स्वान में स्वान कीर नामुद्ध करों नहीं होते दिन्न मायुद्ध की होता है। और कहां भी पायुद्धार में भूमते इन्द्रादि किया है इस के कद्याद्ध्य होते में दिनकत सहुवनन की आतीत होती है दक में विवन्न सब्देश महत्वत्व की करेश नहीं है के स्वान प्रमृद्धार की करेश नहीं है। करते के सनक में के कर होते में स्वान होती है। किया में सुनीपा और कर्म के कर होते में सुनीपा और कर्म के स्वान होती है। किया सुनीपा स्वान होती है। किया सुनीपा स्वान होती है। किया सुनीपा स्वान होती है।

१७६-क्रिया विकिमण शोतिल हो ती चातु से कर्ता में आस्पनेयद होता ! स्रातिलुकते। बीर के घोश्य काम को घोर करते हैं। यहां व्यति शब्द किया

सुत्रा०-कर्मव्यतिहार धोत्येः धातोः कर्त्तर्यात्मनेपदं भवति । व्यतिलन्ते यान्यस्य योग्यं कर्मान्ये कर्वन्तीत्वर्यः । कर्त्यप्रहणं शेपान्कर्त्तरीत्यवानुवृश्यर्थम् ।

क्रियाच्यतिहररहति यक्तव्यम् । न यक्तव्यम् । इह कर्चरिव्यतिहारहतीयः सिद्धम् । सीयमेवं सिद्धे सति परकर्मप्रदर्शं करोति तस्यतत् मयोजनम्। कियाव तिहारे यथा स्यात । इति भाष्यम् ॥ १४ ॥

### १७९-न गतिहिंसार्थेभ्य: ॥१५॥

प०-स=१ । १ : मतिहिंसार्थे । यः । ३ । श्रनु०-धातवः । आस्पेनेरहम् कर्पेद्यतिहारे ॥

पदा०-गतिहिंसार्थेभ्यः=गतिथ हिंसा प गतिहिंसे । द्यर्थश्र व्याप्त्रार्थेर । ग तिहिंसे धर्या येणातभ्यः ॥

सुन्नाः-कर्नव्यतिहारे गत्यर्थेभ्यो हिंसार्थेभ्यश्र भातुभ्य ज्ञात्मनेपदं न मनति।ध्य तिगुच्छन्ति । व्यतिमर्पन्ति । व्यतिहिंसन्ति । व्यतिष्नन्ति । प्रतिपेचे इसादीना प् पसंरुपानम् । व्यतिदसन्ति व्यतिजन्यन्ति । व्यतिपर्वन्ति । वस्तियोरमितिषेषः शंबद्दान्ते शामानः । संविद्यदन्ते गर्गेरिति । न वहिर्गत्सर्थः । देशान्तरमापणक्रियोधः बहिः । इतिभाष्यम् ॥ १४ ॥

के बिनियम का छोतक है। 'क्योरि, इस पद का विशेष अपयोग यहा नहीं कतपुत्र शेवाल्कलेरि वरश्मैयद्म्, यदां प्रानुष्ट्शि लेने के लिये है ॥

क्रियाव्यवहार में ब्राम्मनेपद हो ऐसा बहुना चाहिये । भारतकार कर्त हैं न कहना काहिये। यहां बत्तीर व्यतिहारे इतगा कहने में कार्यमिद्धि ही गी बी वर्षोकि किया में इस्तम कर्म सीता है सनग्रव कर्मेस्मतिहार ही क्रिया वर्षे में बाव ही प्राप्त है की यह आवार्य कार्य मिद्र होने पर भी भी कर्त पार्व काता है दन कर प्रयोजन यह है कि क्रियामितहार में जैसे हो ह १५ ॥

१६७-वर्मकारिहार द्वीत्व ही ती गत्वर्षक शीर हिंबारिक धानुस्री में धरे काष्यवेषद मही होता है ह व्यक्तिपष्टित । इत्यादि में व्यक्ति शहर क्रिया विकि स्पर्धातक है एवं में कुछ प्रदीगी में चालानेवर मही होता है ह

प्रतियेश में हवादिकी का श्यनंत्रमान करना शाहिए। व्यतिहासीन । हळारिका में भाग्यनंदर का निर्देश हो। म सु और वह इस का अवनिर्देश हैं। नेप्रदर्श रामामः । वृश्वित्रहर्मार्गनाः । यहा खाल्यभवत् होता है । यहाँ वर्ष कार महर्द के सही है देश में दूधरे देश पर्वचान करी जाता घटा बट धान है गाँउ

#### १९८-इतरेतरान्योन्योपपदाच्च ॥१६॥

प०-इतरेतरामयोज्ञोपपदात्=४ । १ । प≔१ । १ । धानु०-पातदा । धार मनेपद्रष् । कर्मन्यतिशरी । न ॥

पदाः - इतरेत्तरात्योग्योपदान् इतरेतरधात्योग्यः ता उपपदी पस्य ततः ॥ मृषाः- इतरेतरात्योग्योपपदान्दातोः वर्षव्यविधारे आत्मनेपदं न भवति । इतरेतरस्य व्यविज्ञानितः आयोग्यस्य व्यविज्ञानितः । परस्यरोपपदारचेति व-सव्यम् । परस्परस्य व्यविज्ञानितः ॥ १६ ॥

१०८-नेविश: ॥१०॥

प॰=नः=५ । १ । विशः ५ । १ । अनु॰-धातनः । आस्वनेवदम् ॥ सूत्रा॰-नेः परस्पाद्देवरोः धातेश्रायनेपदं भवति जेवशहरूक्तीरसस्यापवा-दः । निविद्यते । निविद्यते । निविद्यत्ते । यदागमपरिभाषपात्रापि ) भविद्यतः । नेरिति किस्-धिद्यति । अर्थवद्वतस्यपरिभाषपा नेद्द-पश्चित विश्वति श्चयरः ॥

१८०-परित्यवेश्यः क्रियः ॥ १८ ॥

४०-परिव्यरेग्या=प्र । ३ । क्रियः=प्र । १ । क्रमुट-पातवः । ब्यास्मनेपद्यु ॥ १८८-प्रतरेतर क्रीर क्रम्योग्य ये ठपवद् हो तो कर्मस्यतिहार क्रये में पातु

दृढ्द-बुरारतः आर अन्यान्य य ठ०४६ छ। ता कारयातहार् अय स् चातु वे आसमेयद महाँ होता है। बुरारेतरस्य व्यतिनुमन्तिः। बृत्यादि से कारस-भेयद नहाँ होता है।

पारवर शहर में वरे जो चातु क्षम से आत्ममेवद महीं होता ऐका कहना चाहिये। वास्वरस्य स्पतिमुत्तिला स्पदां भी आत्ममेवद महीं होता है शहर ॥

१७८-नि से परे किया पातु से व्यासमेवद होता है। शेवाशक्तीर वरस्ते पद्म ] इव का यह व्यवस् है। विवादी । इतादि में वरसीवद्र प्राप्त है व्यवस् है। विवादी । इतादि में वरसीवद्र प्राप्त है क्षा के व्यापक व्यवस् है। वर्षा प्राप्त के क्षा से प्रदा्त में से ति हो। स्वीत् प्राप्त के का से प्राप्त के व्यवस्थान है। निवादि क्षेत्र । सिवाद का किया है। क्षा प्राप्त के काममेवद महीं होता है। व्यवस्थान है वक का एकदेव निवाद का प्राप्त 
्र १००-परि, जि. सक्ष्म, यम से घरे को की चातु इस ने काव्यनेवद हो। य-रिक्रोणीते। इत्यादि से यर्ग्याहिकों के स्वपन् होने से सात्यनेवद होता है। पदा०-परिव्यवेभगः=परिश्व विश्व प्रवश्न=तेभगः ॥

म्०-परिव्यक्ष्यः परस्मान् क्रियो धानोरामनेषद्रं मनति । परिक्रीर्णते । विक्रीर्णीते । खबर्काणीते । परस्परसाहचरयांदुषसर्गस्येत प्रदर्ण तेनेह न-वर्षः विक्रीरणागि यनम् ॥ १=॥

#### १८१-विपराभ्यां जेः ॥ १९ ॥

प०-विपराभ्याम्=५ । २ । जेः=५ । १ । धनु०-घातवः । धारमनेपरम् । पदा०-विपराभ्याद्=विश्व पराश्च ताम्याम् ॥

स्मा०-विषरापूर्वाञ्जयतेषांतोरात्यनेषट् भवति । केषाकःशीलस्याप्याहः । विजयते । पराजयते । साध्यस्यांदुषसर्गां चन्नते । तेनेह न बहुवि जयनि वनव । पराजयति सेना ॥

सक्ष्यरिताऽसङ्चिनितयोः सङ्चरितस्यैव प्रदेशम् । परित्रिगर्चेभ्यः । नेर-ष्टतं परिविद्योतने विद्यत् ॥ १६ ॥

परस्पर के बाहरूरये से परि ऋादि उपका लिये जाते हैं किलु और क्यों में को से परयादि शब्द हैं एन का सहस नहीं है इस में नसहुवि की साति वन्हों सहुत पत्नी जिस में हैं तम बन को गरीदना है यहां ऋतसनेपद नहीं होता मृत्य

१८९-विषरापुर्व कि चातु से आसनेपद होता है। श्रीयास करीर पासी-पदम्श्व का यह अपवाद है। विजयते। पात्रयते। यहां परस्पर के बाह्य पै से विषरा तपभौ लिये जाते हैं इस से यहां नहीं होता है-बहुवि करविष-मम्। यहुत पत्तियों बाला वन स्रकर्ष को माम्र होता है। परा कर्यति हेता। सरहष्ट मेना जीतती है।

प०-महम्पित (नाम विश्वमं वाला) समहम्पित (न साम विश्वमं वाला) वृत्त दोनों का ग्रहम करों हो सकता हो वहां महम्पित का ग्रहम होता है इस कारण। परिविगत्तीयाः। त्रिगतिदेशों का खोह के। यहां वर्तनार्थ परि गर्द जो कर्ममक्षीय है इस के योग में पहामी विश्वक होती है क्ला ह्यांपिति होतते विद्युत। यहां कला स्वयं है (१।४।८०) को कर्म प्रवचनीय परि टक्क से योग में पहामी विश्वक होती है क्ला ह्यांपिति होते है इस के साम परिवर्गन कर्म है इस के साहर स्वयं कि प्रदूषीविधायक अध्यापित होती है क्ला है साहर से सा

## १८२-प्राही दीऽनास्यिवहर्त्यो ॥ ६० ॥

पर-भाहः=१११।दः≈५।१। धनास्यविद्रश्रं≃७।१।कन्० धानदः। छा-१निपदम

पर्व - श्रमास्पविदर्णे-श्रास्पस्य विदर्णमास्यविदर्णं मान्यविदरण्यमा-स्पविदर्णं क्रिन्स् !

स्मा०-अनास्पविषरणं पर्शवानादारः पूर्वाहरातेषांत्रोरान्यनंतरं भवात । विज्ञाबाद्वे । अनस्यविषरण इति वि.स्- सार्यं स्वाददानि । सर्वं स्वाददानि ।

भारोद्री उत्यवनस्पति बस्तत्यम् । इशावि यथा स्थान् । विशादिशि वयाद दानि। कुलं द्रान्द्रद्रानीति । सन्ति वस्तत्यम् । न बस्तत्यम् । इशादी रोदनास्य-तीयना सिद्धम् । सोयमेषं सिद्धे गति च्हरिहर्राष्ट्राराणं कर्राति सर्धनामधीनान् । भाग्यविहरणसमानक्रियादिव यथा स्थान् ॥ व्याह्म इनिकाल्यम् । इति भाष्यम् ॥ द० ॥ पास्तृ । व्याददते विशीनिकाः पनद्यवस्य मुख्यम् । इति भाष्यम् ॥ द० ॥

## १८३-फ्रीडीऽनुसंपरिभ्यश्च ॥२१॥

प०-मोद्राच्याः १ । शानुसंपरिष्याः=थ । इ । पः १ । श्रानु०-धातरः । द्वाः ध्यनेपद्यु । श्राद्यः ॥

पदाः-धनुगंपरिष्याः धनुष सम्ब परिस्य केथः ॥

1 ----

स्त्राः-अनुसम्बरिष्यभादस्य परस्मान्त्रीदृहरयेतस्याद्यावीरायनेवदं भर्याः अनुस्तिदते । संस्त्रीदने । परिक्रोदते । आन्नीदते । समामाद्यपीदर्गादरः सर्गप्य एवने । होनेद्द न-अनुसीदति मारावकम् । मारावकेन सद्द बीदर्बाहर्यः । अत्र तृतीवार्थेऽनोः कर्मम्बचनीयस्त्रम् ।

वाः-समंश्कृतनेईति वस्तव्यम् । संझीदन्ति श्वरटानि ॥ भागपेः इसायन्।
माणवक भागपयस्य तावन् । सदस्य किञ्चित्कालं मारविष्टाहरूपयेः । स्टिनिं क्षासायाम् । विद्याम् शिस्तवे । धनुषि शिस्तवे । विद्यां निक्षासितुं पटते इत्यः॥ किरतेर्द्रपेत्रीतिकाकृत्वायकरणेषु । अपिकाशे द्वयो हृष्टा । अपिकाशे कृष्युरी मसायां । अपिकास्ता भा भागपार्थी । इपेरयादि किन्-अपिकारे वृत्यम् ॥ इस्तेरीतनार्व्याच्ये । सर्वे मकारः । तास्त्रीक्यं नियनतरस्यमायता । पेरुमस्या

१८३- कनुमम्परि कीर काङ् मे वरे लो मुहिषातु उमसे कारमनेपद होना है। चनुत्रीहते। इत्यादि में घारमनेपद हुआ। मम् के माठवर्ष मे बनु कारि रुपनमें लिये जाते हैं हम ने यहां नहीं होता है। प्रमुखीहति मादश्यम् वालक के योथे खेलता अर्थात् वालक के माच रोलता है। यहां मृतीया<sup>ई में</sup> (१ : ४ : ८४) च मुक्ता कर्मे वचनी यत्य दे कर्यात् कर्मे वचनी य संघ है देव है कामानेवद् म हुन्ना । शेवानुकर्त्तरि परश्मेषद्म्-इस मे परस्मेषद् हो नाना है ह नम् नदक्षमें में परे प्रानुसन क्षये में क्रीह्यानु में कामानेपद होता है। रेकी विन शबदानि। गाहियां गुलुनी हैं। यहां कुलन क्रये में परस्पेवद हीता है ह क हुन्दें करम् चानु में बहुन कर्ये में बात्मनेवद् होता है । माचपक बानस्य क्व माध्य । हे बालक नहमकर नव तक अस्ति अन् वरे 🏻 आसने की १९३१ में यित च नु ने कान्यनेपद होता है। निशासुशिकते | इत्यादि में निशा सं<sup>दि</sup> की कानरा पाष्ट्रमा है इस अर्थ का भेकर काम्मनेयद होता है ॥ हवे लीविश क्रश्यक्तक (कीलकरमा) इन कार्यों में क चानु में काल्यनेवर् होता है। हैं<sup>दे</sup> हरकारिक वैच करोहता है। लीविका-बुना बाहरा हुआ मुनी करोहता है। कुरायका कुरूका प्राच काहुमा हुआ। कुता काल करता है। एक कथी में-कपरिंग वेते-वहा कान्यवेदर होता है। हर्ष कादि सभी की वर्षी घटन विशे पूर्ण कोडणा है। कहा अक्षप्रकारिक मही प्रयोग होता है। सु चामु में शतनार्थी वर कर्दे में काम्परेयद होता है। तम प्रजात बहुत्ता है। तत्वधीम्ब निवन देव े सामाच कहाना है। मैंने चीड़े विका के कमुहार होते हैं। हीयें शाना है

रर्टरन्ते । मर्थ्यं नासे ऽनुहर्न्ते । सादधीन्ये किम्-मानमनुहर्गत् । धार्शिपि नापः । र्विषो नावते । मधुरा नाधते । साहि नुरूष्ट्योर । सानुते सृतालः । सापृन्यते हम् ॥ श्वाउपलम्भनं । उपलम्भनमनकाश्वम् 🕶 देवदत्ताय श्वते ॥ २१.॥ -

१८१-समयप्रविभयः स्यः ॥स्त॥

प०-समन्दर्शिक्षः=४ । ३ । स्वः=ध्रं । हे । चाँतु व पोतंतः । भारमनेपदम् । पदा०-समन्यविष्यः=समृच अवश प्रश्ने विश्व तेश्येः॥

ः सुत्राः --- सम्, ब्रार, त्र, वि प्रथ परस्थात्तिनुनेर्धातीरास्यनेपदं अवति । तिष्ठते । व्यवनिष्ठते । मनिष्ठते । विनिष्ठते ।

भारः स्यः मितकानइति यक्तव्यम् । बस्ति सकारमाध्यातिष्ठते । ज्ञानमी खिरदी शंगतिहते । विकासी गुखारदी शानिष्ठते ॥ २२ n

१८५-प्रकाशनस्वैयारुवयोश्च ॥२३॥

प० — प्रकारतस्येपारूष्योः=७ । २ । प०≔१ । १ । अत्०-पात्तः । ग्रा-

पनेपदम् । स्यः ॥ मनुदार रोती हैं रक्त अर्थों में भनुपूर्वक दूज् पातु से आसानेपद होता है। ।।पडील्य पहण क्यों किया-नामकी क्ष्मुदर्श करता लेता है ॥ जाशीर्वाद प्रधे नाय चानु से कारमनेवद होना है। बरियंदी नायते । इत्यादि में काशीवी-। भैक नाथ चातु ने कालमेवद होता है। आहू उपपद हो तो सु और पूर्व वातु में कात्मनेयद दोता है। कैसे कानुते । क्यादि में दुष्टा ॥ शव - पातु से उपलम्भन प्रकाश करने में ब्रासम्बद्द होता है। कैसे देवद्ता के लिये , दलाहतुर देते हुए कोई प्रपने प्रभिन्नायको प्रकाश करता है। उक्त धर्म में ग्रप हो प्रा-

समेप इहीता है। (-४-सम् । अव। प्र। विदन रुपसर्थी से परे स्वाधानु से आस्मनेपद होताहै। हितिसने र इत्यादि में स्वामे फाल्मनेपद होता है ॥

'बाह रुपवर्ग में परे स्वाधानु से प्रतिचा अर्थ में कासनेपद होना है।काई यम् धानु की वकारमात्र मानने की प्रतिया करता है। केई गुरुवृद्धि स्नामस हैं ऐनी प्रतिश्वा करता है। तथा गुण्यद्वि विकार हैं ऐसी बाई प्रतिशा काता है ? रुक्त अपे में आएंद्रों स्वाधानु से वात्मनेपूर होता है ॥ २२ h

<sup>•</sup> वा वात्रारी रहपर्शनमुपल स्थनिति काशिका #

पदाः - मकाशनस्वेषाख्यमाः स्थेपस्याख्या स्थेषाच्या प्रकार्तं पर्श षारुपाः च तयोः । स्वाभिषायाविष्कार्गां सक्ताशृतम् । तिप्रयस्मितितं स्वेव

विवादपदनिर्णेता तस्यारुया कथनं तत्र ॥ सुप्रा॰—प्रकारानस्येपारूनपोस्तिष्ठतेधानैरगटमनेपर्व भवति ॥ राहे तिष्ठ मनाननः । आपसमात्रे निष्ठते । कर्णादिप निष्ठते दुर्ये।पनः ॥ २३ ॥

१८६-उदीऽन्ध्यंकरमंगि ॥२१॥

प०-वदः=५। १। धनुर्घकर्षेखः=७। १। धन्०-घात्तः। यान्मनेपदम् !स्य पदा०-अनुर्ध्वकर्मिण-कर्यं च तरहर्मार्श्वकर्म नोर्ध्वकर्मानुर्ध्वहर्मतीलरः

कर्मशब्दाऽत्र क्रियापरः । स्वा०-उत्पूर्वादनुष्येकियायां वर्त्तमानात्तिष्टतेषातीरात्मनेपदं भवति । पक्ता

पुचिछने । गेहे जीवछरे । अनुव्यं हर्मणोनि किम्-आसन्युचिछनि ।

उद्देशयामिति वक्तव्यम् । इह मामुद्दं । उत्ति होना । इति भाष्यम् ईंद्रा विशिष्टा चेटा कायपरिस्पन्दात्विकात्र ग्रवते ॥ २४ ॥

१९५-प्रकाशन ( अपने अभिनाय का मगटः करने ) और खोपाख्या (जि चड़े निमित्त टहरें उन के कहने अपें) में स्वाधातु ने आत्मनेपर होता है। जैने राजा के निकट प्रजाजन ठटरते अर्थात् अपने अभिमाय का प्रकान करते हैं। सक्त अर्थ में स्था से बात्मनेपद होता है। आर्थनमात्र में स्थिर होता है अर्था घर्षे छादि के संशय की पांकर संदेह नियम कराने की आर्यमें मान में खि होता है। दुर्वीपन मंग्रय का पाकर कर्णा दिकों में खिर होता है। हिन वर्ष में स्वाधान में प्रात्मनेवड होता है ॥ २३ ॥

१८६-टड् लिल के पूर्व और अनुष्य किया में वर्सनान ऐसे स्वाचार्त है अत्मनिपद ग्रीता है। मुक्ति में उठता है। घर में उठता है। उक्त अर्थ में कार्य किंदा नहीं है। भगपूत्र बदुखा में भाग्मनेपद होना है। भनू वर्षकर्र ग्रहण वर्षों किया?-प्रासनादुतिप्रति । केर्ड जामन में नठता है यहां नहीं होता है गं <sup>महर्दि</sup> कहते हैं-सदुद्वपन्ती से पर हंदा चेट्टा प्रयं में स्था ने प्रात्मनेपद कहना चाहिये। यहां न हो । उत्तिवृति मेना । अर्थात् पत्वस बुई मेना के पूरे बीर माती ही मुहे हैं। यहां गरीर परिश्वन्दन जैने मूलि में वा घर के कानों में गरीर वहा

होती है मो नहीं है किन्तु मैनर भरती होने के खनतार मेना कारनी में बेटा ें है बनः ग्रामनेपद न हुवा । वार्तिक में ईटा विशिष्ट कामवरिस्पन्द्<sup>नामह</sup>े

े है वह घटच की वासी है। २४ ।।

१२७-उपान्मन्त्रकरसी ॥२५॥

१०-४पात्=४ । १ । मध्यकराते =७ । १। अनु०-धातवः । आत्यनेपदम् । स्यः

पदाः-मन्त्रकराग्रे=मन्त्रस्य करणं तस्मित्।। ं गुषा०-उपपूर्वरमान्त्रसरस्ये पर्रायानात् तित्रवेर्णावीरस्त्यनेषदं भवशि । ऐस्त्रवा

गारेपत्रम्पतिष्ठते । सान्तेष्पाऽज्ञतीपुमुपतिष्ठते। मन्त्रकरण्यति किम्-पतिमुपति-ष्ट्रि योवनेन । उपग्रेवपुषासङ्गतसरणाविषयसम्पर्णायिविविवक्तव्यम् । संगतकर-

एन्परलेका । विभाष्युवरलेका मैत्रीसम्बन्धा मित्रहाराष्ट्रं । देवपुत्राधान्-न्ना-

दित्यपुर्वान्तुने । चाद्रवसम्पतिवृते । बद्दामप्यचित्तानामकीभवति विचयान् । एरम बागरमे परिचर् यदकपुषतिवृते । देवपुनन्तुहृष्योणस्थिनो भवतीस्पराएमः । पैर्वपस्थारसचिनोयवेकोपिटियथावयम् । एतद्रष्यस्यकापेर्वयदर्भमुपतिष्ठति ॥ १ ॥

पापन्येन वयुगनपृद्धोपस्थितइत्याशयः । सङ्गतकर्छो-गट्गापमुनाम्पविष्ठते । वगरिलप्यतीत्पर्यः । वित्रकरणे रिषकान्यतिष्ठते । अत्यारोहानुपतिष्ठते । सैत्रीकः

ें १६४-चपपुर्वेस मन्त्रकरक में धर्चमान स्थाधातु से खात्मनेयद् होता है। हु-क्रीमधा से वाईवत्यक्षांकि का उदस्यान करता है। आक्षेत्रीमे काकीय क्षांत

का चपरवान करता है। माधकरत प्रदृष्ठ वयों किया-दे।ई स्टी मुश्तकरवा से पृति है। चरस्वित होती है। क्क क्रये में कात्मने पह नहीं होता है। देवपूना संगतकरण विश्वकरक्ष, प्रविष् इन कवाँ में उपत्यवर्ग से परे हापानु से फ्रासमेपद होता है ऐना कर्ना चादिये । महूतकाल उपग्रेय (कालिहुन) बदाता है । फालि-

कून के विमा की निवसा का स्थ्य है वह निवकास कहाता है। देवपूता में-भादित्वं व महत्ववं । भादित्य प्रोर चन्द्रमा का उपस्थान करता है । ठफ धर्म में भारमनेपद होता है और यहां भी कालानेपद होता है-जैंगे यहत वेषिणवा-मीं में एक निस्त्यान टीना है देख तु की इस बागर मेना में यह मूर्योगस्थान मरता है क्यांत देवपूजन वृद्धि से उपस्थित होता है। यहां नहीं होता है जैसे वानों की सेमा का बावय है-ऐने मत मानो यह सवित है इन में एक भी सिंदित सहीं लेंग हम हैं बेंगे ही कब है यह भी इस का कामावन है की खुर्वी-पर्याम करता है। चपलता यह है किन्तु पूजन मृद्धि से स्वस्थित नहीं है।

रुमा कर्य में बालानेपद नहीं होता है। स्मृतकर व में-वडून वसुना की सप-स्वित होती-का सिमती है। यहाँ क्याहिय क्ये में सालाव्यक् होता है। बि-

945 गञ्जानुगा मृत्यू तु रू. १ ३ ॥ क्षण्याण्याण्यमाव्ययते । गर्नाः सन्तम्हृवते । स्यर्द्ध्योहिम्-पुष्पास्यके॥

थकप्रमिकायार्थीवदम्, म, हे हैं। U चन , हे व विकास के हमा । विकास · १<sup>६</sup>४-गन्धनायक्षपणसेवनसाहसिक्षप्रतियत्नप्रकथनोः

पयोगीपृष्ठजः ॥१२॥=ि=ः 🔆

प० -गम्धनाः योगिष् = ७ । ३ । फुत्रः = ५ । १ । खनु । - चातवः । खारमने रह्यं पदा० -गाया०=गायनं च श्रादीपणं च सेवन च साहसिवयं च क्तिवन

भी महस्त्री च अपयोगध्र तेषु ॥ १००० ४० भी अञ्चलकार स्टब्स् ' 'राष्ट्रा० : मन्धनादिवार्थेषु चर्त्तमानात् इकुत्र् श्रंपेनस्माद्धातोराध्यनेवर्शमाति ।

 ग्रानं प्राणियामानुकृतं स्चनम् । उत्सुक्ते । व्यवसेवणं भन्तनम् । विना वः शिक्षागृराक्षरे । भवनमनुष्टतिः । महाहान्यक्षते । साहसिनमं = सहसामार्ताम् । भी (१९११) मु भू करे । तेषु सहसा मन्नते हत्यर्थः । मनियना गुणान्तराधानम् । प

भी १ र भोष १ शहते । सर्वभूषा करा भानं करोवी त्यर्थः । मन्यनं मन्त्र्वे वर्षावारास्त क्षेत्रभाषाणुद्धार्थत्वी । श्रद्धां की चाणुर दित्यता अधितात संदर्शे अर्थात वन है। परामण देने के लिये मुनाते हैं। इसादिनी स्वद्वी प्रथे वानि क्रामनेवर होती

धै । इच्यो सत्थ थर्म किथा-तुषशावदवति । पुत्र को छीति के भाष युनार्थ ए । महा स्वती मही है बन में परस्थिव होता है । जनमंभितायांथे या मी मुख दी ॥ ब्रु ॥ े १९४-गवानादि जमी । मसेताम कम्पात में वालामेवद होता है। हार

वियोगामुक् ब बूचना का शब्दत कहति हैं । मामुक्तत । किनी की मुगुणी करना ए जिल्ह से पन की गावालानए होता है। मार्गेन ( जिल्लामें ) की खन्ते। करते हैं। इंपेनीन। विकार बंदेर को जिल्लामा है। अनुकृत क्यांत की हैंवा क्षत्र है। सहादीनाः अलामा बीरम,पुत्र शक्ता सवतार अनुसन सर्ताव देव

की धेर करता है। बठ से गणत बीचे की भावभिषय जबते हैं। बीमकी कुन्। ६ क्रमेक और्दे से भारते को शह से प्रमुख श्रीना है । ता वृत्तु विनी प्रकार के कृत की किये मृत् है जगानी आप्यान के लगानक लगान की प्रशिक्त कर हुई र प्रकेशक हा प्रथम की किया जिल्लाक हैं विश्वति माध्यक James where tope to the self their nnie ce. 34 mente

क्याः वक्तमे । उपयोगे धवादिकनकीविनियोगः । पुरास्तं गरुरते। विनियुक्त इत्ययः । व्यक्तिम् करंक्ती नि । अक्षेत्रियायाणीऽयगाक्त्रः १८५-छधे:पमहने ॥३३॥

प०-व्यपेः=४।१। मगर्गे=७।१। स्तुन्-पातवः । स्रास्तनेपदम् । ह पदा०-पमहनं=ः हरगहनं=मगदनं विशान् ।

मुबा०-मतास्ने यत्तीमानाङ् विष्वांत् रुष्णणानीरम्यमीपर् भवति । मस्टनं इ व्ययात्रयो सा । गुरतादनमधिकृतने । सहने इत्यर्थः । शहुमधिकृतने । तहुक श्वाचित्रभं बरोत्रीत्वर्षः । मसहनद्गति क्षि रुट्यानुसामनप्रकारोति। प्रथमः कःशासुपामगैनियमापंष् । शक्तजीपपायार्थोऽयगःरम्भः ॥३३॥

१८६-वे:शब्दकरमंगाः ॥३१॥ पः — चः = ४ : १। शब्दकारणः = ४ : १। श्रानु० - भावतः । श्रासम्बद्दम् । रुवः पदाठ-रावद्गतकर्मणा=राक्ट्र-तक्तमे पस्य तस्यात् । कर्माशुक्त्रोऽम कारकवच-नें। न क्रियायचनः ॥ स्वा०-मृत्यद्वस्यं हाट् विपूर्वात् करोनेषांनीरात्मनेषदं भवति । गायक्वस्वसन्

ا سن لوي الع करहे प्रकार प्रतिपादन करने की प्रवचन करने हैं। कपाल क्षाकों की प्रथम में कटता है। पर्मादि एक जिसमें विद्यागम है उन संकल्प की नवयोग कहते है ॥ इहाशम-०। मां कवरी प्रतांचे मंदरवता है ॥ वक्त ववह में कम् प्रांतु में क प्रत्य प्रमानिवद् होता है। इस स्वर्धी में रूजू में कारामेवद् वर्धी कहा-कटं । घटाई बनाता है। यहा पुर्वोक्त छुएँ नहीं हैं इन में आताने उर महीं होता है ॥३२॥ १९४-मनहत सर्थ में वर्षामान स्विष्ठ्रीक रूझ् धातु में सातमनेपद होता है। साम करने को वा खपरामय की समहम कहते हैं। एकताडमा। कृत मे पाई हुई सादमा की महमा है। शकुमधिश । शहुदर स्थाना स्थिकार क्रमासा है सक जये में अधिवृर्धक कामी आतानेवद होता है। मक्टनमहत्व क्यों कि था-ग्रदातुमासन्तः। श्रद्धातुमासन्धास्त्र का स्थानम काता है। यहाँ ग कहन है हारि पर अधिकार जनामा है। बता कारमंग्वद नहीं होता है। यह बुव हार प्रमान के लिये कला कहा है। और कक्ष्रीभगायार्थ भी है ॥ हह ॥ १८६-मध्यकामें वाले विवृवहम्यातु सं कालनेवद होता है। गायकार । रेप वाला सर्हे की विकृति करता देशास्त्राम सगाकर उपवास्त्र करता है :-

विकुरुते। शब्दकर्मणःकिम्-चित्तं विकरोति कामः। विकरोति बदरीकलम् ॥स्॥

१९७-सकर्मकाच्च ॥ ३५ ॥

प०-अक्रमेकात्=४।१। च=१।१। अनु०-धातवः । आस्यनेपद्म् । इतः।वेः।

पद्रा०-अकर्मकात् = अविद्यमानं कर्म यस्य सस्मात् ।

सूत्रा०-विपूर्वादकम्भेकात् करोतेर्घातोरात्मनेषदं भवति। विकुर्वते सैन्ध्याः। बन्गन्तीत्वर्थः ॥ ३४ ॥

१९८-सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणन-

व्ययेपुनियः ॥ ३६॥

प०—सम्माननोत्सङ्जनाचार्यंकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु=७। ३। निया=१। पदा०—सम्माननोत्मङ्जनाचार्यंकरणङ्गानभृतिविगणनव्ययेषु=सम्मक् मानसः ननम्।समाननंचोसस्मानंचाचार्य्यकरणंच ज्ञानंच भृतिश्र विगणनं च व्ययवेषु

स्वार-सम्माननादिष्यपेषु गम्यमानेषु छीत्र् इत्येतसमाद्वातोराःगरेवरं मर्गत् सम्यवसत्कारः सम्माननम् । शास्त्रे शिष्यान् नयते । शास्त्रीयं सिद्धान्तं शिष्येग् प्रापयति तेनशिष्यसम्माननं एलाति ॥ उत्सद्धानुस्क्षेपरःस् । काट्कपुत्रावने । व तिस्पति ॥ आचार्यकरसमानार्यक्रियः । मास्यकसूप्तवस्त । आत्मानमान्य

शादक में बचों कहा है - चित्तं । कामचित्त को विकाश करता है। विष रोति । येरी का सक येर विकार करता है। यहां श्रव्यक में महीं वर्ण स्वासनेपद महीं होता है। 38 म

१९७ - वियुवेन फ्रक्तमंत्र करोति पातु से कारममेयद होता है। विष्ट वेते सेशाकाः । निश्चदेश के पोड़े क्रव्ये नमते हैं। यहां पोड़ों का बाद ही चलना है हिन्तु कर्मानाको क्रवेश नहीं है। कतः ठक प्रमोग में दिव्हेन हुई धातुमे खारमेयद होता है ॥ ६४ ॥

र्थे बुवैन्यासकं स्वसमीवं व्यवस्ति ॥ वर्षयनिस्चयोज्ञानम् । तस्नेनमते । ति-रिचनोति । वेतनं भृतिः । सर्व्यगरानुषम्पत्रे । बतनदानेन स्वसयीयं वाष्यति ॥ ष्टलादिनियांतमं विगणनम् । धनिनोधनं विनयते । कृषीवलः करं विभयते । रा-है देव भागं परिकोषपति ॥ व्ययोधार्मादिषु विनियोगः । शतं विनयते । धर्मार्थे रनं निनिष्ट्रके । एपुकिष्-धर्मा प्रापं नयति ॥ ३७ ॥ १९८-कत्त्रस्येचाशरीरेकम्मंशि ॥३०॥

प०-कर्तस्ये=७।१। च=१।१। सरार्.रे=७।१। क्येशि=७।१। सनु०-णातरः । सारयनेपद्भ । निया ॥ पदा-चर्णु स्थ-कवीर तिऽति । सश्रीरे≔झवियमानं श्रीरं यस्य । कन्ये-णि=कार्यकारके ॥

सुन्ना०-कर्नुस्थेऽश्रांकि कर्मीण नपतेद्वानोरात्मनेपदं भवति । रीकं विनयते । मोहं विनयते । अपगमपनीत्यर्थः । कर्नृ स्य इतिकिय्-परस्यक्रीश

विनयति । अस्तरिरिक्तिम् - गष्ठं विनयति । कर्मीलिकिम् - पुरुष्पा विनयति । स्वरितित्रि-८२। अवने की आवार्य बनाता हुआ अवने समीव वालक की पहुंचाता है। मेमेर का निवार हान कराता है। तर्वे०। निहास का निवार करता है। वे-तम ( मीक्री ) को कहते हैं। कर्माकरामुः । वेतम देने में अपने समीय कर्म काने वालों को पहुंचाता है। यह बादि का निवेरमा विगयम कहाता है।

पनिमार । भनी का भन पुकाता है। येती करने वाला राजा के लिये देने भी-म्य कर की निम्नदाता है। धर्मादि बन्मैनिसिन्त धर्म निकालमा स्थय बहाता है। शर्तः। धर्माये की सपये संबहतता है। एक प्राची में चीज्यानुरी खात्मने-यद दोता । इन सन्माननादि अर्थी में खीज् में बाश्ममेयद वर्धी कहा । बजां । बक्दीयामकी वहुंबाता है। यहां एक प्रथं महीं व्यतः परसीवह हुवा ॥ ३७ ॥ १९८-कृतों में स्थिर शरीर मिल करमें स्वयद हो तो खीझू धानु में माहमनेपद होता है शोबंत । मोहंत । शोक कीर नोद का दूर करता है । शोक और नोद कर्ता में श्चिम चीर क्रश्रीर हैं बन के कभी होने में क्रम में कामनेपद हुका । कर्त-स्वयद्य वर्धी है- परस्पा । दूसरे के क्रीच की दूर करता है । महां बदापि क्री-थ कार्स है पर कर्णस्य न होने से परस्मियह होता है। अधरीर-यहण स्पेर है-गर्ने विभवति । की हे की दूर करता है। की हा गरीर का विकार है। करमें पहली

क्यों किया-मुद्धात । बहु से दूर करता है ('बसक से क्रोमादिको इडाता है)



क्रमवि। क्रियधीयस्य-अपर्रातियमार्थे अश्यादित्यर्थेषु सोरामर्गान् व्यवस्तात्यः वदः गद्रायराष्ट्रश्चेत्रेन स तृपर्रातेश्यरपृदेश्य ॥ २६.॥

२०१-छाङ उतुगमने ॥ १० ॥

पर-माहात्थ्य । १। जदुगपने १० । १ । सन् ० - भानतः । माह्यने परम् । समः ।

पराः-उद्गमने=अर्थगमनमुद्गमन नहिमन् ।

म्बा०-ज्ञृत्यने वर्षमानादार्ष्युकेतः क्रयतेष्यंतिष्यायनेवर्दं भवति । आक्रायने यवे सूर्यः । आक्रपेत सूर्यानाद्ववती । आक्रयनतेष्यंतिषि । उद्ययनक्षतिक्रम्-भाजमति माणवकः कृतुम्य ॥

वपानिवद्गामन्दनि यक्तव्यम् । इत्याभूत् । साक्ष्मिति पुणाद्ययंतलात् ।

भाववति वात्य वृषात् ॥ ४० ॥ २०२-वि:पादविहरसी ॥ ११ ॥

प्र-पेरन्धर १ १ पदिविद्दर्शन्छ । १ १ । स्पर्वर-णातवः । स्थाध्यनेपद्य । सम ।

पर्रा०-पादविहरसी=पादस्य पादयोवां विहरसा तथा

सूत्रा - पार्द्विहरसे वर्गवानात् विष्यांने सम्मेरांसा स्थान स्वर्ता ।
सापु विस्तते दात्री ! सापु विस्तान वर्ष्यां स्वयाद् ना गिर्विद्यां में विद्यात् ए ।
स्वर्ता करताते । यह कृष्यां करा । व्यव्यां निषय के निष्यं कर्गत हान्यात् है ।
क्षात्रं करवाते । यह कृष्यां करा । व्यव्यां निषय के निष्यं कर्गत हो हो । अन्य
स्वर्ता कर्मा क्षात्रं विकास करा करा के व्यव्या हो स्वर्वा हो हो । अन्य
स्वर्ता । वृत्रं दान्यात् करा करा के व्यव्या हो स्वर्वा हो हो । अन्य
प्रेमवान में साम्यवद होता है । वृत्रं वान वर्षो करा - प्राव्याति । साम्यव कृष्ण स्वावा है । यहां कृष्ण हा क्षात्रं वानस नहीं करा व्यव्याति ।
साम्यविद्यात् होता है । व्यव्यात्म स्वर्वा करा नवाल करा
स्वर्वा क्षात्रं वाव्यव्यव होता है । साम्यविद्यात् वार्षो करा व्यव्याति प्रविदेशकाला । प्रविद्यात्र स्वर्वा करा विद्यात्र स्वर्वा करा स्वर्वा विद्यात्र स्वर्वा करा स्वर्वा करा स्वर्वा स्वर्वा करा स्वर्वा करा स्वर्वा स्वर्वा करा स्वर्वा करा स्वर्वा स्वर्

हाराहि में मुख्या ।

दश-वादिवराय वर्षे में बसंबाम निष्यंक्षण्यानु के कामनेवर होना दश-वादिवराय वर्षे में बसंबाद मुख्या करवी वास कर दे। का है। बापुत्र। पोइस करते बाल कमना है। मुक्तां करवी वास कर दे। का तो है। कारवादियों का को मानिकीय जानका क्रम है एक के। वादिवरण एडो है। वादिवरण्य सहस्र करो दिसा। विकासनित । किसवित कर करते। कारतिरामा प्रति विम्-विकायति सारिपर्शिण मस्त्रीत्वर्थः । यणी प्राप्ते पर्यो स्था एव प्रतारे नकारि पानुनावनेवार्यमार्थनेवापात्र पार्विसराम् ॥ ४०॥

## २०३-प्रोपाभ्यांसमयोभ्याम् ॥२२॥

प्र-कीरान्दरम्प्यः । को सम्पर्धनम् मुक्तः । अनुशन्भाषाः । सः । किरम् । सम्पर्भ

वन्तः-वीतास्याद्ग्यभ् उपत्र नाभ्याम् । सम्योग्याम् नामीऽशी वर्षाः

•राप्य + शहरूराविशास्त्रसम्बद्ध शि

स्वतः - च वर इत्योजन्यां समानार्यानम् वरस्यात् क्रमीयनिरास्योग्री । इति । चन्त्रम् त्यारेन्स्ययानारीतः । चेत्रार्यमां सक्रमी । चेत्रार्ययाम्यक्रमीय इति । स्वयंत्रसी विस्-माणकार्यात् स्वयति । यरियुक्त वृत्यति । सालार्थाः इत्यान्तरात् त्यात्र इत्यारिकारात्रसीरायत् सम्बाधियते ॥ ४२ ॥

### २० - राजपसर्गाता ॥५३॥

कः कार्याससीयुक्तः । १०वर् ११ । ११ वर्षात् भारतश्चिमान्तरीयपुन् इतं कराव - अरायसी वृत्यदियानाः प्राथिति यदम् सम्मानः॥

क्षत्रक - प्रत्यक्षित्र क्ष भीतीर व्यक्ति व प्रवृति । कृषि क्षत्रक - प्रत्यक्षित्र क्ष भीतीर व्यक्ति व प्रवृति । कृषि क्षत्रक रेग्रिव देश-अंद्र वृति व प्रवृत्त

क्रव के कर्तर देश वन्दर दोत्रर है। वद्यकि क्रम कानु वान्तिवेद क्रवेद है क्रम करका है क्रवर्गक कुश्चे कर क्रम्यावेक्ट दिलामें क्रा बहा नार्तिवंध इंदर्ज है क्रम क

जनप्रभाषिक रहिन क्रमा महान्य रिकार्य कर के व्यविक्य स्थापिक विश्व कर स्थापिक है। क्षेत्रमा कार्योद्ध कार्यकारी स्थाप करा हिन्दा स्थापनीत स्वयुक्त क्षेत्र हास्य है से · २०५~छपहनवेज्ञः ॥१५॥

प०-भ्रपहरे≈ः । १ । इं:=५ । १ । झन्०-पातवः । आश्यनेपदम् ॥ पदा०-थ्रपहरे≔भ्रपलारे ॥

स्था०—स्पष्टदेऽर्षे वर्षमानात् जानातरायनेपदं भवति । सोपसर्शक्षण वष्ट्रयपेः । ज्ञनपदमानीते । सहस्रपदमानीते । अपन्यतीद्यपे । अपष्ट्रदर्शत किम्--किश्चित्नानाचि भोडिल । । शेपातुकस्पीति मान्ते वचनम् ॥ ४४ ॥

#### ६०६~एकम्मेकाच्च ॥४६॥

10 -- जनमीतात् = प्र । ए = ११ १ । आनु० - धातशः । आस्मनेपत् । ग्रः । पदा ग्रः स्वानित् स्व । पदा ग्रः स्व । पदा ग्रः स्व । पदा ग्रः स्व । पदा ग्रः स्व । स्व

### २००-संप्रतिभ्यामनाध्याने ॥१०॥

पञ्—संवितित्याष्=धःशे सनाध्याने≃डःशः सनु०-पातवः । सारामनेपद्यः। इः । पदा०-सन्वित्याष्=सम्च नितरंत्र साध्यास् । सनाध्याने=नसाध्यानम-नाष्यानं सिमन् ।

स्था०-संवतिन्यां परस्पादनाष्याने बर्चयानाकमानार्वरीतोरात्यनेपद भवति।

यः ४-७० तृष्ठ वर्षे में वर्षेतान का धातु ने जायनेवह होता है। यह भा धातु न्यवनं सहित जब्देव कर्षे वाला है। शहेन । चेन्ह्रों स्टूट वरता है। इत्यादि में जब्देवार्थ का धातुने जायनेवह होता है। कब्देट कर्षे वर्षे निया-किञ्चित्र। यहां काल कर्ष है इन ने नहीं होता है। हम म

द्रवह-क्रवामील का पानु है जामनेवद होता है। म्यून- । म्यू क्याप में जिन्महोंस होता जाना जाता है। इत्यादि में स्थु जाहि करवड वे कहें पोर्ट दिल्ली जातर की योग्या में नहीं दिल्ली में बसी योग्या जाति का पानुंचे जातवेद होता है। की किं। इस मूत्र है क्यामें यो होते हैं अस्टर्सक प्रदेश की पानु में जातावा वहीं जातवेद नहीं होता है स्टॉ प्रकास प्रदेश की यो कामानि। यही जातवेद नहीं होता है स्टॉ शतं संगानीते । सहसं अतिजानीते । अनाध्याने किस्-उत्करवापु किसासमा भ्यानं तत्र माभूत्। मातरं संज्ञानाति। अनाच्याने इति योगो विभव्यते तैनारामंत्राः श्चेत्यस्यापि निषेध । गातुः संजानाति । उत्कर्तने इत्ययैः सकर्म् वर्धमिदस् ॥४७॥

२०८—भासनोपसंभाषाज्ञानयळविमत्युपमन्त्रसेषु ६दः हाता प०-भासनीपर्यभाषातानयनविमस्पूर्णनेक्षरेद्र=७। ३ । यदः=४ । १ ।

धन०-धात्यः । साम्मनेपदम् II पटा०-भारानं चोपसंभोपाच ग्रानंच पत्रश्र विमतियीपमन्द्रगांच तेषु ।

मुञ्जा०-भारानादिव्यर्थेषु बद्तेषांत्रश्रमनेषद भवति । भारानं दीक्षिः । वदे दर्हे भारामानो ब्रवरेति। उपसंभाषा वपसाग्यमम् । कर्म्यकरानुपवदते । उपमाण्यक्ति। शानं सम्यग्तवीधः । पद्ते वेद्वित् । सन्याबीभपूर्वतं यदति । यत्रवस्तादः । यद्गे पर र्ने । तद्विषयकम्:साद्वमानिष्य रोति । विमतिनानामनिः । सदसि विषर् को शुर्शक्ताः। विमतिवतितः विचित्रं भाषन्ते । जुपमः मर्स्य रहस्युपन्धन्दनम् । मुल्लभारमाँदुवार्वे । श्यमेवद् दोता है। अतं क्तानीते । भी को देवन कामता है। इत्यादि समाध्याम सर्थे मानि स्नामनेपद होता है। स्नाध्याम सर्थेका यहत् स्वी किया-तरकण्टापूर्वक ( त्रवयानपूर्वक ) स्मरण ( याद् ) करमा, जाध्यान हाः हा है जनमें न हो । सातरं । मानको वाक्क सारण करता है। पहाँ है। रक्षाद्वात्र के स्वरंश करना है वस्ति परक्सेपद होता है । वस रूपसे प्रा ध्यान बनना क्या सन्तर करते ही क्षम से मण्डातिस्याम्-यह स्म क्षमाई वान हनका भी क्षप्रकार है। इस कारण-मातुष्ट र सागा का स्मरण करमें साना है। यहा अक्स्में को जिस्सा में भी काममैयद नहीं दीना है। यह (संस्तितः दें) maragia & x xon

इडद-मामनादि स्वयीम बद् धातुम स्वात्मानेपद होता है। नाकरी कहानी है। बेटेंट । बेट्से प्रकाशकान मुख्या बहना है दावस शामिती र्थेक कहना मुप्तबंधाया कहाती है । क्षमेंबरामुर । करेकर मीर री की पांच में बमकाता है। जान कारक बीच कहाता है। बहुतेता विदेशा कार्य

क्षानपूर्वेच करमा है। प्रश्नोह मेन नहामा है। यस नहान । यस से नहने है यह विष्यक लागाइकी प्रकृत करता है। भागानति विवर्तत करणी है।

कर्नितः। समा में शास्त्रं सम विकाद करते हैं। विविधानिर्मे करे हुने हि चित्र बद रहे हैं। एकाल में बनकाता तपकावत कहाता है कुल्लाकी। है

130

रावन्द्रपत्रीलर्थः । एप्पर्धेषु किम्-किञ्चिद् बद्दि ॥ ४= ॥ २०९-व्यक्तवाचांसम्स्चारखे ॥४९॥

प∘-व्यक्तवाषाय्=६। ३ । समुद्यारखे=७ । १ । अनु०-पातवः । आस्य-नेपद्यं । बदः स

पदा०-व्यक्तवाचाम्=व्यक्ता वाग्वेषां त इमे व्यक्तवाची मनुष्यास्तेषाम् । समुवारखे=सद्दोधारखे ॥

स्त्रा०-व्यक्तरार्था समृषारणे वर्तमानाइद इस्तेतस्माद्दातेरास्मनेषदं भवित । संवदःने प्रायणः । व्यक्तरायां हिन् संवद्दित स्वगः = वरतन् ! संवद्दित सुद्दाः । समुषारणे किन् नाहाणे वदिन नावर्यं बदो व्यक्तरार्थं वास्पेव एठाते किं व्यक्तरायाविति विभेषकेन असिद्धानामुणगद्ग्रहार्थं तेन वसिद्धानां प्राह्मणः

रीनां मनुष्याणाः प्रश्णं तेषां तदांचारणे यथा स्वात् ॥ ४६ ॥ २१०-छानोरकस्मकात् ॥ ५० ॥

प०-छतीः=१ । श्र शक्तमेत्रात्=५ । १ र मनु०-धातवः र मास्पनेपद्यु र बदः । च्यक्तवाचाम् ।

पदा०-धामर्वनात्=धविषयानं कर्म यस्य तस्यात् ।

लभार्त्या को एकाना में बटकाता है। यक्त कर्यों में बद्द ने कात्मनेपद्देशना है। इन कर्यों में बची पदा-किश्चिद्दव्हित । दुव्य बदता है। यहां रुक्त कर्यों किन होने में पारमेपद्देशना है ॥ ४८ व

स्वारः ज्ञानवाधिकत्रावृत्र्वेतावृत्रस्थेताव वृत्तः । २०१८६ १८ वर्षे स्वारेतः ज्ञानुस्ते स्वारं कतायस्यः । ज्ञानुत्ते श्रीकृष्टेणाः १५५० वर्षे स्वारं कतायोग्रहीयन्त्री वृत्ति त्यार दत्ते प्राप्ति। अवत्र वेद्योग्रीति वृत्ति । स्वारं द्वारोति । स्वारं वर्षेत्रस्य । स्वारं वर्षेत्रस्य । १९४० वर्षे

# र्र्-विभाषाविष्ठलापे ॥ ध्रु ॥

हर विद्याल रूपे के शिक्तारि उप के शसूक विकास करणा गर्मा है। इंक प्राप्त सामान्य कार्युगास्त्री के

---- विन्ताने -विनेत्रपताने श

क्षा के प्रत्यानमध्ये की प्रवाह तानी सहावाराधी वस वर्षी देशाहर भागीम श्री प्रत्यानम्बद्धीतः विकारकार्य सर्वत सारा र विकारकार महिल्लाहर विवाहर हैं कार्यात्मान विकास के प्रवाहत स्वाहत स्वताहर के विवासी समार्थिक स्व

र्यक्ष क्षाप्रकार कर कर कर अस्ति द्वारा किया और राष्ट्रिक कृत्य अस्ति है। जिल्लाक कर की जो असरकार की साम कर स

प्रतिकास को दिन के अनुष्यिक वृद्धा पृत्र कार्य तेन अर्थन है। अपना कि कार्य 
B. C. Barta, Para and Death and Bartage enterpreta described.
B. Bartage and D. G. Bartage and D. G. Bartage and D. 
The second secon

the control of the control of the following the control of the con

the second s

#### ं २१२-स्पवाद्दग्रः ॥ ५२ ॥

पर-प्रवात्=४ : १ : ग्राः=४ : १ : ष्यु०-भातरः । आरमनेपद्म् । पदा०-प्राः=गिरतेग्रारां न गृष्णातेसारपावपूर्वस्य मयोगरमावात् । स्वा०-प्रवर्षेह् गिनतेर्थेनोरान्यनेपदं भगति । श्रविपते । श्रविपते । स्वागरने । इरमादि । स्वादितिकम्-गिर्गते ॥ शोपान्तर्वरीरयस्यापवादः । गिरतेरिनि वक्तव्यम् । गृष्णातिस्तु स्ववृत्वे न मुज्यन इति भाष्यम् ॥ ४२ ॥

२१३-समःप्रतिज्ञाने ॥ ५३ ॥

प॰-सपः=६ । १ । प्रतिष्ठानि=७ । १ । खन्०-धात्वः । खास्प्रनेपद्म् । हः ॥ सुषा०-सम्पूर्वस्थितिकाने चर्चधासप्ट्रिन्दर्तर्धानोरास्प्रनेपदं भवति । यतिक्रानयभ्युव-गमः । शतं संगिरते । निरुषं सेद्रपटनं संगिरते । विद्वानं क्तिम्-संगिरति क्रासम् ॥५३॥

#### ् २१४-उदश्चरस्तकरमीकात् ॥ ५१ ॥

प०-उदः=४।१। परः=४।१। मकामेतात्=४।१। धानुः-चातवः। धारमनेपदम् । पदाः-सकार्यकात्=कार्यणाः सह वर्षागाः सकार्यकासमात् ॥

सुत्रा०-- उत्रुपूर्वतं नक्ष्मकाचर इस्तेतस्मादायमेपदं भवति । धारमुक्तते ।

र् ... रंप : रांपर प्राप्त ... रायर मांपर है : रायर प्राप्त प्रश्नेय होता है ! येथामकारित हम अप प्रकृत क्योंकिया-गिराति । पढ़ा प्रस्केयह होता है ! येथामकारित हम का यह प्रयुक्त हुए व्यक्तिकार कहते हैं-कि गिराति (मूनिगर्स) इस चामु से प्राप्तनंबद कहना काहिये । गुणाति (सुशस्टें ) रामुका खब पूर्वक प्रयोग नहीं

होता है ॥ ५२ ॥ पृथ-प्रतिश्वा वर्षे में धर्नमान समुपूर्वक निर्मत पातु से प्राप्तमेपद होता है । भिश्चित सिद्धारत का प्रतिश्वा कहते हैं, । असे मंगिरते । भी की प्रतिश्वा

कारता है। नित्य वेदपटन पणिरते । नित्य येद पहुने की प्रतिका करता है। प्रतिकालपेपटन क्यों विचा-क्षितिहालम् एवस (सामे) के छण्डी तरह

निराज्यतः है। यहा पारसैयर होता है ॥ ४३ ॥ २६-----रापुर्वेक सक्तर्यक वर पानु गे सामानेयर होता है। प्राप्तुपवाते । धर्मे का नव्यकृत कर जाता है। दुवनगत्पुरवाते । मुह्यवत का खरणहुन कर जाता है। बक्मेस्यह्य वर्षों किया-वास्त्यपुरवाति । मुह्यवत का खरणहुन कर जाता है। बक्मेस्यह्य वर्षों किया-वास्त्यपुरवाति । भागु जन्मे साती है सप्रम

## २१५-समस्त्रतीयायुक्तात् ॥५५॥

प०-समः=४११। वृतीयायुक्तात्=५ । १ । श्रमु०-धातवः । श्रात्मनेवदम् । परः।

पदा०-तिथायुक्तात्=तृतीयया विभन्ता युक्तस्तरमात् ॥ सृष्टा०-सम् पृवात् तृतीयायुक्ताचरतेर्घातेररसनेपदं भवति । श्रवेन मंपर

ते । रथेन संचरते हितीयायुकात् किस्-अर्था लोकी संचरित कव्यो गरीः। यद्यायुक्तेप्रयो लोकाभ्यो सञ्चरतीरयवार्थः संचरणस्य तथापि हतीया न प्र<sup>दर्</sup> इति मन्युद्धाद्विषते ॥ ४६ ॥

## २१६-दाग्रश्च सा चेच्चतुर्ध्यं ॥५६॥

प०—दाणः=५ । १ । च=१ । १ । सा=१ । १ । चेत्=१ ! १ । प् ध्येथें=७ । १ । अन्०-धानवः । श्रारमनेपदम् । समः । तृतीयापुकाद् ॥

पदा०- चतुध्येधे=चतुध्यां धर्ययतृथ्यंथंस्तत्र ॥

स्वा०—सरप्यांचृतीयायुक्तार् दाण् इत्येतसादारभनेषदं प्रवित्ताहरीय यदि चतुष्येषे भवति । दास्या संयच्छते कामुकः । दास्य ददातीत्यः । वर्ष्य किस्-पाणिना संयपण्डति । सामः मदान्देन व्यवणाने क्यशासनेषदं भवति । सा इति विशेषणे पृष्टी न पश्चमी ॥

न्यूय-मम्पूर्वेक स्तीयाविभक्तियुक्त चरधातु से कारक्षवद् होता है। वारे ग बद्दारते। अदय में घंदार करता है। यहां तृतीधायुक्तवर से आसमेवद होता है। स्तीयायुक्तात्-महता वयों किया-वभी कोकी सञ्चरति कश्ययो नहीं। वश्ययं गहीं की दीनों कोकों का संचरता करते हैं। यद्यप्ति चहां ज्वाभाधां तीका स्वांत्र्योंनी कोकों के सचार करते हैं यहां प्रचाल का क्रये है ततीय वहां मुश्ती जाती अर्थोत्त्र सावच सेंच्यी कोकी-यह द्विताधानावद् हिता है वर्ष है ज्वानी कोकों संवरतात्र यह सत्युदाहरण दिया गया है॥ धुष व

दर्द-मस्पूर्वक नृतीपायुक्तद्दाण्यानु सं आसनेवद होता है। वह नृती या यदि चतुर्घों के जये में बरोमान हो तो। दाखा संवर्धते कामुनः। दावी के निवे कामीजन देना है। चतुर्घीके क्षये में वयी कहा-पाविना सरव्वव्यति। हास में देना है। संवय्यस्ते। यहां सम्मे व शह्य के व्यवधान में की साम्बर्ध वह होता है -समस्तृतीयार- इन सूच में सनः, यह विशेषण में वही है वस्त्री

है। धर्मात् मम् मायत्री दाय् धानु में छातानेपद् होता है व

कथंनाय तृतीया चतुर्थंचें स्वातः एव तर्शागृष्ट्यः द्वारेऽगेन तृतीया च वि-भोषते । श्वासनेपद च । इति भाष्यम् ॥ ४६ ॥

२१०--उपाद्यमः स्त्रकरशो ॥५०॥ १०---उपान्=४।१। वमः=४।१। स्त्रहरखे=७.१। ऋतुः-पातनः सात्मनेपदम् ॥

पदा॰-- स्वरुरस्थे=पर्राग्यहराविशिष्टकीहारे न स्वीदारमध्ये ॥ सृत्रा॰---स्वरुरस्थे वर्षमानायम इत्येतस्भादारमनेपदं भवति । धार्यायुवय-

ह्यते । हानरण इति किम्-प्रस्य भाषांनुवयन्सति ॥ ५७ ॥

२९८-ज्ञाश्युस्मृहशांसनः ॥५८॥ पः—प्रापुस्दराष्=६।३। सना≔६।१। सनुश-पानवः। सास्ववेतदम्।

:--प्रार्थस्यहराम्=इ । इ । सना=इ । १ । सन्०-पानवः । साध्यवेगदम् । पदा०-प्राश्वस्यहराम्=तास्य थुधं मा च हम तेपाम् ।

गु॰-सम्भातार्गा बाधुस्यस्कामामनेपडे भवनि । पर्य निकासते । गुरू सु-भूगरे । नम्बस्युपते । नूप दिस्ताने । स्वकृते क इति विधित्त्वकानार्वनायनेपडे विदित्तं धुरक्तोरिय समोगमपुन्यित्रमानिकाय वार्तिकतारेखा विदिशं तम्र तम पूर्व

न्यान इति सिद्धमान्यनेपर् तत्रोत्यधानेन विधीयने ! स्वरंतरद्वाप्त एव विध्यान्त् ! मान्यकार कट्टत हैं-कीम नृतीया चतुक्तर के स्वरं में हर । वृत है तर स्विधान

ध्यरहार में न्तुची के सबै में नृतीया विधान की जाती कीर व्यासनेयर भी विधान किया नाता है न पूर्व ॥ १९०—पाविष्यस्वविशिष्टसीकार कर्ष में यब पातु से सातानेयर होता है।

भाषांतुषणवर्षतः । भाषां का पाविष्यद्वयः स्वतः है । स्ट्रस्ववद्वव वयां किया-यराय भाषांतुषणवर्षातः । दूसरे को भाषां का क्वीकार काताः है । यहा पावि-यद्य नहीं वृक्षमं कात्मनपद नहीं होता है ॥ १०॥

यद्य नहीं इसमें कासनेपद नहीं होता है : १० : । ६१०-क्षमा का कु रस् दूर्य दन के सकार के स्थान में कारमनेपद होता है । यमें जिकामते : पर्के देन कामना काहता है । मुद्दे मुद्दे तो हुक को गुस्दू कामने यादता है। नहीं कुम्मुर्थने । नह दूरे दें। समस्य करना काटता है । मुद्दे दिहु-साते । दाना देसमा काहता है । कपूर्वे से एं । इस्टे । सक्ट १ दे हैं हुई संवति । दाना है सम्बोद स्त तीन कुर्वे से सा धानु से कामनेपद विधान

कियर। समोगन्यु०-इव सूच में वातिकणार में युष्ट्रय है। यो सालानेपद विधान किया। वहां वहां तम धातुकों से चकलविषय में युवेशरणः-इव से काला-तेपद जिद्द से जबसे सामग्र सा खु रयु०-इस मूच से विधान विधा जाता है। सन इति किम्-नानाति । श्रुषोति । स्पर्तते । परपति ॥ ४= ॥

### २१६-नानोर्ज्ञ: ॥५८॥

प०-न=१।१। दानोः=४।१। सः=४।१। सनु०-भाषः। स नेप्टम । सनः ।

म्बा०-धन्युवस्तिवन्याःज्ञानातेरात्मनेपदं न भाति । पृष्यवृतिशर्व शनाः किम्-पर्मे निकासने। श्रमन्तरस्थैति न्यायात् पूर्वस्येनायं निर्वपन्तेन म स्वक्रम्येवाय प्रतिपेषः सम्ययते । तत् इह न भवति । सर्विपेऽनुनिज्ञागरे । इ त्वत इचारमनेपरम् ॥

क्रतोर्जः प्रतिषेषे सकर्मकाचनन्ति भाष्ये ॥४८॥

२२०-प्रत्याहुभ्यां श्रुवः ॥ ५६ ॥ परः बन्दार्ह्माम्-४।२। भूपः-४।१। सनु०-धाष्टाः । स्नास्पनेपरम् । सन

पदा०-मनिभाइच तप्याम्।

गुकार-प्रचारात्मां समान्त्रात् भू इत्येतम्माद्धानोस्त्रसम्बद्धं न भरति। प्रदेश भूनात र काम्भूत्रात । उपमाधिकातस्त्रि मतियेथी म-देवदले पति सुभूगते हरा

क्ष चार्कि अन्तुर्वे छात्मनेषद् विधान है। सन ल्याहत क्षेत्रे किया-सामानि कुम्मारिको से छात्यानेवद मही होता है। पुर त

९१०-अनुपूर्वन बन्नामा धार्यु है। कामानेयद् मही हीता है। पुत्रम् चिटार्थंत । युव की श्राक्षा देना नादशा है | सन्हे। न्युद्दंश वर्गा किया-प िन्द्रावर्भ । चर्व का जानना काहना है। समस्तर का विविध प्रतिवेध होता इक स्थाप में यूर्व बुध काड़ी मन निर्मात है बुध में सकानैत का यह मिनि बिट् बरेवर है। देव में यदा मही होता है। सर्विताः नृतिशावते रेगी कन्द्राज द्वीपा बाह्यत है । यहा यूर्वप्रक्रमा-दूस में स्थानमंत्रण होता है !!

कार पासन की न्यून प्रतिवेश में सकतेल का शहल करना भारति है की च्या अर्थिक एक क्षेत्र के पति की कलात क्षुपानु सुवनि आगाप्ति हैं। मिन्द्रिकान र कार्यकान र क्षा (११६०४०) में जानावन र संस्था

न्यन । प्रात्य के कर्तन का मुद्द स्वमान किये है बन में क्षार करिया का क्षापर है। रिकाण भवि मृत्यूपति । बद्धा कुर्ण्युमानस्थल अर्थ में ब्रांस का की रे ्राप्त करते. अवस्तिक के वैद्याल के इंग्लिस

### २२१-शदेःशितः ॥ ६० ॥

प०-राद्रैः=५ । १ । शितः=६ । १ । यानु०-पानवः । शास्पनेपद्म् । सुत्रा०-शिस्सम्बन्धिनरशहरुष्येतस्याद्धानोशस्यनेपदं भवति । शीयते । दी-

पुनार प्राप्ताः कारश्यक्तवातमञ्जूनारातमान्यः भवति । शायत् भेते । शीयन्ते । शिक्तः किम्-शत्रस्यति । श्रश्यस्यतः । शिश्यस्ति ॥

प०-कृताकृत्यसङ्गिनित्यन्तद्वियानित्रमित्यम् ॥१॥ शुःद्रान्तरस्य च मान्व-यत् विधिरतित्यः ॥२॥ अन्द्रान्तरात्राम्यवाः शृञ्दान्तरे च मान्य्वतथानित्यत्यम् +३० लत्यामनरेष्य पामुचन् विधिरनित्यः ॥॥ इचित् वृज्ञकृतममित्रवयार्थापि नित्यता ॥ ॥ सम्प च लत्यापानेत्रित्व विद्यत्यते न तद्वित्यम् ॥ ६॥ सम्य च लत्यापानरेष्ठ विधित्य तद्वित्यत्व तद्व्यनित्यम् ॥ ७ ॥ स्वरमित्यस्य च मान्यन्त्व विधिरनित्यः ॥ ८ ॥ भाष्टिश्य विद्वारा मृष्टाः परिमानाः ॥ ६०॥

## २२२-मियतेर्लुङ्खिङोश्र ॥ ६९ ॥

प०-मियतेः≈५ । १ । तुरु(लाङीः≈६ १ र । प=१ । १ । झनु०-पातवः भारमनेपदम । शिवः ॥

पदा०-लुट्लिटोः=लुट्च लिट्चानयोः ।

सूत्रा०-मृद्द्रस्वेतस्याद् धानोत्तुंडलिडो शिव्संपर्धियाध परस्य लस्यात्मने पर्दे भवति नान्यत्र । हिम्बादारनेनेरदे रिस्डे नियमार्थे,मदस् । अग्रुत । मृद्योष्ट्र ।

दश्-धितान्यवस्थ्यमं शङ्कातु वे कामामेव्द होता है। शांका । श्री-धेत । इत्यादि श्रम् विकास विवयक । कहा तोह । कार् । विविक्ति । इन सवारों कामानेव्य कारण वरसीयद होता है। शिम्-धहुल वर्षे किया-श्रम्थित । क्रम्त्यम्य । इत्यादि स्वरार्थे में पश्मीय हो हो होता है। शिध-गानि । सह । क्रम्त्यम् विवादामानेव्य विभाग होने विकास विकास स्वर्थ के विकास शु अनु परसीयदों है इन वे परसीयद ही होना है । दिन

दर- मूद्य भाग में परे जो कुद्य जिद्य लक्षा द कर्ष त्यासमें सथा शित्रः शावतरी दृद्ध भाग में परे को लक्षा राज के स्थाम में प्रायतेवद होता है स-राज नहीं : सूद्य के दिल्दीने में प्रायतेवद किंद्र दें वात्रक पदि तियाओं सूक्ष है : लुद्य में : व्यून : प्रदा ह्रकाह से परे किंद्य तुत्य (६ १ १ १ १) होता है । लिद् में : पूरोप्ट | यह प्रायोगिक्स में होता है । विधितिक्स में तो शिद्यांव से म्पिनने । नियमः किम्-मस्टियति । अमस्टियत् ॥ ६१ ॥

२२३-पूर्वयत्सनः ॥ ६२ ॥

पः-पूर्ववत्=१।१। सनः=५।१। अनु०-धानवः। आस्यनेरःस्॥ पर्दः-पूर्ववत्=पूर्वेत तुन्यं पूर्ववत् ॥

स्वाःश-सञ्चलाइ चातोः पूर्वव्हारमनेषदं मवति । यदि पूर्वा धातृगान्नेदर्गं तदाःमनेषदं परसीयदी चित् परस्मेषदं मवति । तत्र येव निमित्तेन पूर्वपान्नेदरं विधीयने तेनैव निमित्तेन सम्मनाद्वि भवति । व्यासिसिषते । त्र्राव्यते । मा चिक्रमते । इह न भवति । व्यत्विद्वीपति । पराचिक्तीपति । गुर् इत्यादिरावृद्धाः चेत्रसमास्यास्यन्तादन्दान्वित इत्यनेत्रवायनेषदं स्वति । जुगुस्याने वद्शा

### ५२३-छाम् प्रत्ययवत्कृजोऽन्प्रयोगस्य ॥६३॥

पर-प्राम्गत्यवन्=१।१। क्षत्रः=६।१। खनुपर्यागस्य=६।१। धनुः-भातः । स्रामनेयदम् । पूर्वस्य ॥

पदाः—धाम्भव्ययन् चाम्भव्ययो यस्मान् स धाम्भव्यः । साह्यहः त्रिविति यादा नेन धाम्भव्यमेन कृत्यम् । सनुभर्षागस्य-धनुभयुत्रयः इत्युवसः सन्तरम् । पश्रस्योर्षे पट्टी ।

हो काचनेपद बिढ है। वियम । ग्रप्तिकत मद में होता है। तियम-क्री

हिवा-महित्यति । इत्यादि में कायनेवह महीं होता है । हो ।

६६-सबल पानु में यूर्वनम् सामानेवह होता है। सो यूर्व सानु सामानेव महीं हो तो साम्यावह स्थीत सी वारक्षेत्रहीं हो तो प्राप्तिय होता है नहीं तिन निस्तित है। सामित्रिय होता सिंद्याम दिवा साथ मत्री तिलि में नहीं सी होता है। सामित्रिय हा साम्य पानु सनुहानेन् सामानेवहीं हैं कर स्थान है। सामित्रिय है। साम्यावित । सहा श्री हु के हिद्द में मार्ग्यवेदह होता है। सामानिवाद से साह्य है। हम में यूर्व सामानेवह होता है सही स्थान से भी होता है। सहा महि होता है। सुनिवादित स्थानिक स्थानिक होता है। सुनिवादित स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक होता है। सुनिवादित स्थान से सी होता है। सुनिवादित स्थान से सी होता है। सुनिवादित स्थान से सी होता है। सुनिवादित स्थानिक सामानेवह होता है। सुनिवादित से सामानेवह सुनिवादित सुनिवादित है। सुन्व सुनिवादित सुनिवादित सुनिवादित सुनिवादित है। सुन्व सुनिवादित सुनिवादित होता है। सुन्व सुनिवादित है। सुन्व स्थानिक है। सुन्व स्थानिक हो। सामानेवह सुनिवादित होता है। सुन्व सुनिवादित सुनिवादित होता है। सुन्व सुनिवादित होता है। सुन्व सुनिवादित सुनिवादित सुनिवादित होता है। सुन्व सुनिवादित सुनिवादित होता है। सुन्व सुनिवादित सुनिवादित होता है। सुन्व सुनिवादित होता है। सुन्व सुनिवादित सुनिवादित सुनिवादित होता है। सुन्व सुनिवादित सुनिव ं मुत्रान-चन्त्रयोगात् इत्वातिराम्ग्वहत्याः तुन्यवासनीयः भवति । अक् स्मितासाधीतस् । एपांचके । ईत्तांचके अत्र सुधे पूर्ववहित्यनुवान् वावस्त्रेदेन नियमः । पूर्ववदेवासनीयः भवति न तु तिद्वपति । तेन कर्षुगामित्यपि दिन् पासले । वृत्याभाववारीत्यादी भारतनेवदम् ॥ छत्यः किम्-ईहामाः । वर्ष पाषा-स्वानुवयोगो भवति । सत्याहरासच्छ हि तत्र विद्वायने । अयेद बत्सास् भवति । स्वानुवयोगो भवति । सत्याहरासच्छ हि तत्र विद्वायने । अयेद बत्सास् भवति । स्वानुवयोगो भवति । अत्याहरासच्छ हि तत्र विद्वायने । अयेद बत्सास् भवति ।

### कपम् । पूर्ववितिवर्षते । काम्मत्यवन् पूर्ववर्षेति भाष्ये ॥६३॥ २२४—प्रोपाम्मां युजेरयज्ञपाञ्चेषु ॥६४॥

प०~ोपाम्पाम्=५ १ २ । युत्रेः=५ । १ । स्वयःपात्रेषु=० । ३ । सन्०-भातः । सारमनेवरम् । पदा०-तथः उपम् ताभ्याम् । स्वयःपानेषु=धकःस्य वात्रःखि~यहपात्राखि न

पद्गात्राणि=श्रवहरात्राणि तेषु ।

सुप्रा०-म नप्रत्येवं पूर्वादयहपायेषु वर्त्तमानाह युनिष् हरवेतस्यादाश्यते-मरश-श्रमुप्रयोग रूस् थातु वे श्रामुग्रकति के तुरुष कात्मनेवद होता है।

यह पूज क्रक्रवेभिशयाये है कर्जुगामीक्रियाक्त में तो आपमेपद विद्व ही था। एवांबक्रे। इत्यादि। इन जूज में पूर्वत्त-इन पद की अनुक्ति करिके वाचमेद हो तिहु-वाचममेद हो नियम नित्त होता है जयांत पूर्वत्त-हो कारमेपद हो तिहु-प्रतान न हो इस से कर्जुगायी क्रियाक्त में भी। ट्टूरगांबकार। इत्यादि में आरस्पेयद नहीं होता है भाग्यकार करते हैं इव बुच के का प्रदान करीहि-दा-हेटागांव पहां अनुभागु के समुवयोग में आरमेपद नहीं हो वाचमांत्र

शहू पट्टे कि खानता है खन् का अनुन्धान केंग्ने होता है नहां कर्यानुत्रपु-प्रति तिदि । इव मुत्र में प्रत्योद्दारपट्ट लागर जायना व्यापित काकितानेने-इव मुत्र की क से कार्ती दिनीयण (४ १ ४ १ १६) इन मूत्र के जू तक प्रत्यादार सामिते । अय न्यदुन्भावकार - यहां कात्मियद बर्गो नहीं होता है। यह निय-सामें होजायना। न्यान्यायवन्दन केंग्ने यूर्वेवन्द यह यह विदे बर्गाम हे आहे-फ्रांति ने तुम्द कार्यानेयद हो वह पूर्वेवन्द हो आहं स्त्य से पूर्वे पानु में जिन्न प्रकार का चात्मियद होता हो सेवा हो ॥ इं ॥

६२४-म भीर तम यह पूर्व जिल के ऐने बद्यपात से निक वर्ध से बर्ततान युक्ति थानु में परे सालनेयर दोता है। सक्त्रेनिसायार्थ यह है कर्तनानी श्रञ्जानुशाननम् ॥ १। ३ ॥

88\$

परं मनति । आर्श्वभिमायार्थीवरम् । मुगुङ्क्ते । उपयुङ्के । अयाराश्चेष् किर् इन्हें यापपात्राणि मुनक्ति । स्वराम्प्यमुष्टादित वक्तव्यम् । उपुङ्के । अनुदृङ्के । स्वरायन्त्रीपमृष्टादिति वक्तव्यम् । अनुपुङ्के । मुण्ड्के ॥६४॥

२२५-समः हरावः ॥६५॥

प०-समः=५ । २ । च्युदाः=५ । २ । ऋनु०-घातवः । श्रातनेतरम् । स्०-सम्पूरांत् च्यु इत्येतस्यादातीरायमेपदं भरति । संद्तुते । मंदग्यरे संद्युवते । शहत्रम् । नतु समोगम्युद्धिन्यामित्यवेव किं न पवितस्तनमरूपीरः

दिति वर्षते सक्रीनिषयश्यम् ॥ ६५ ॥ २२६-भुजोनवने ॥६६॥

प०-मृतः=५ । १ । स्थानने=७ । १ । स्वन्०-पातरः । सास्येवरम् ॥ पदा०-स्रवर्ग रहाणं न स्थलमणवर्ग मोजनम्-तिस्पन् । इह स्वनप्रितरणार्

पद्रान्यवन र्ताण न अवनमण्यन माजनम् नारमाद्र भुज इतिरोधादिकस्येव प्रदर्ण न कृटिनार्थस्य नाद्रादिकस्य ॥

स्वा०-यनवनेभीजनेऽर्थे वर्षमानाइ भूनपानोशायनेपरं प्रवति । धानं पुः रक्ते । धानवन इति क्रिय्-यानि भुनाक्त । काँटिन्ये विभुनति पाणिम् ॥१६॥

हित्याबन में तो बात्तनेवर् होता ही है। प्रमुक्त । प्रवस्न वात्र वर्ष वर्षे पहत किया-दो दो बस्रवाओं को लोहता है। बात्तिकतार कहते हैं सारि दवर्षपुत्त युनिर् पातु में बात्सनेवर् होना बाहिसे। बहुबहुत्ती। शाहि हो वा स्थान हो ऐंग नवसने में युक्त युनिर् धातु में बात्सनेवर् होना बरे

टिये। क्यूपूरको । इत्यादि ॥ ६५ ॥ १९४-मस्पूर्वेश रहा इतः धानु में जानसमेषद् होता है। बंदणुने सम्बद्

रार जायपुरुष रहे इस मानु में आसानवर हाता है। करणुत गार्थ सम्बा कोर्यो है-अवसोग०- सूत्र में हणु की वर्षों न पढ़ दिया सहां 'सक्सैवर्णः इस की सनुद्रित है इस में नहीं पड़ा वर्षाकि-हणु सक्सैवियय थानु है। ६१४

दार-यानवि वार्याम् भीतान वार्षे में बर्गमान भुन थानु में बालिनि हैं। हीना है। वार्षे भूहफी | यानवन प्रह्य क्यों किया। यापि भेनान । एपती हैं। यानता है। यहा याजना अर्थे हैं इस में यानगेन्द्र होना है। यहां बानगेन इस प्रतिये ने स्पादिनवर्यातन भूत थानु का यहना है बायन के प्रतिये ने भोजन वार्षे त्या का जिया नाता है इस में मुद्दिनवर्यात की दिनव कर्य

कार्य मुख्य थानु का पादक ग्रहा मही है। कानपूर्व की दिनव कर्य में मैं- निर्मुणीन कारित्य में ऐका ही अपोन ही गर्दा व दह व २२०-गोरणी यस् कर्म ग्री चेत् स कर्तानाध्याने ॥६०॥ प०-से =१११ चर्छा=७११ पत्=१११ कर्त=११ सी=७११ चेत्=११ ११ सः=१११ ब्रुची=१११ चनाध्याते=७११ चनु०-पातवः । कारम्बेप्दम् ॥

पदा०- माबी-न खिः माणिस्तरिमन् । स्वत्यापाने-अस्तराउरपूर्वकस्मरस्य-पर्णानं न सार्थानमनार्थानं सरिमन् । शिष्यभेविसिन्द्रे-कर्भमानार्थापट्स् स स्वा०=एपनाद्रासमेवदं भवति । माणी सम्प्रते सी चेनदेव कर्म सक्तवी स्व पन् वित । सार्थानं स्वारामानं द्वारानां द्वरावे सात्रास्यानं स्व । सार्थानं सार्वानं द्वारामानं द्वारानं द्वरावे से सार्थानं स्व । सार्थानं सार्वानं द्वारामानं द्वारानं द्वरावे । सार्थानं सार्वानं सार्थानं सार्वानं सार्थानं सार्वानं सार्थानं सार्वानं सार्थानं सार्वानं सार्थानं सार्वानं सार्वानं सार्थानं सार्वानं स

भव । आरोशान इ.स्तन इस्तिपकाः । वाराइपति इस्तो स्वपनेव । ग्रोदिति क्रियू-आरोश्यवाणो इन्त्री माध्वारोइति । आणानिति क्रियू-गण्यति गणं गोगतः । गर् ग्याते गण्यः स्वपवेद । कर्मवाणं क्रियू-लूजाति दाव्यण । लावपति दाव्यं स्वयोव । आणी यहार्यं णी चेदिति क्रियू-इस्तिन्यारीश्गिवानुष्याः । इस्तीस्थलगारोहयति म-महत-वयल चातु में जास्ववेयद् होता है । अवस्यतावस्था में जो कर्मवयला-

करवा में वहीं कमें कीर शही कशा ही ती कनारपान शर्व में । तरकाहरापूर्वक स्माल प्रारथान कहाता है उस की कोड़ि के। पश्चित मृत्या राजानम् । दुर्श पत राता श्रापमें । मृत्य राजा का देशते । देशते हुये मृत्यों का राजा आप धी दी-थना है। शारोहस्तिहरिननं हरनपकी आगीहपते हम्बीस्वयमेव। पीलमान हाथी की आरीहण करते चरते हैं दायी आप बड़ाता है । यदां जारमलावस्था में भी क्ये शंजा का दावी हैं वही प्रथम में कत्तां और आप दी कमें रहते हैं इस क्षे कारमनेषद होता है। वि ग्रहण वर्गो किया-काशीहयमावी हस्ती साखा-द्रोहति । इस्तिपका इस्तिनमारोहलि, कारोहतोहस्तिपकान् हस्ती स्वयमेव जारोहयंत स कारोहयमाची इस्ती कुड्यादिवं साध्वारोहति । हस्तियक हांची वर चढते सन के। टांधी काप चढ़ातः वद चढ़ाता हुसा हांघी टीना कादि पर कारके बदता है । यहां अलारीहति यह शिषु रहित है इस से खामनेपद नहीं होता है । महायति गर्श मेरवाला । मीवाल महाकी मिलता है महासाय मिया जा-हा है। यहा गया थातु पूर्वदी बयला है इन में आसनेपद न हुआ। कर्मग्रहण क्यों किया-जुनाति दृश्येत कावयति दृश्ये क्यमीय। दृशते से काटना । दृशतु । खाद काटना है । यहां दृश्ये कात है इक में न्नावयति " प्रस्मेदर होता है । ध्वि में को क्ये कि में यह यह वर्षों कहा-हस्तिनमारीहित मन्द्रशाः । ह-इतीस्थलमारोहयति मनुष्याम् । मनुष्य हांची घर चतृते वह हांची मनुष्या की साम पर बढ़ाता है। यहां प्रति में द्वीपी कि में स्थल करते है इन के बार-

नव्यात् । स कर्तति किम्-कारीहपन्तिहरितनं हस्तिपकाः । ब्रनाच्याने हिम्-रमरित वनगुरमं कोकिनाः । रमर्यति वनगुरमः काँकिनं स्वयमेव । कर्मस्यक्रियरे पु कर्मस्यमायकेषु च धानुम् कर्मयन् कर्म्मणा तुत्रय क्रिय इति कर्मयद् मार्वनाय-नेपदं भवति र्णेर्साविति सर्वं तु कत्तंस्यक्रियकार्यं कर्त्तृस्यमावकार्यं कृतम् १६००

. २२८-मीसम्योईतुमये ॥६८॥

पः-भोहरुयोः=हार्रः हेनुभवे=७११। खनु०-धानतः । खारमनेपरम् । छै।।। पदा०-भोहरूयो-भीख्र हिम्ब ती तयोः । हेनुभये-हेतोर्भयं हेनुपयं तसित्। यक्त्रीभेगायार्थोऽयमस्हमः । स्त्रा०-त्रिमी दिमङ् इरवेता या रायन्ता स्यामात्मने पर् भवति । हेनुवर्गे-

जककार्गनकारवाच्यस्तवधेदभयं मवति । भवप्रदृष्णं विस्वयस्याप्युवनच्छम्।

जटिला भीपपने। मुएडी भीपपने । जटिलीविस्मापपने । मुएडी विस्मा-पयते । हेतुमये किम्-कुश्चिक्येनं भाषयति । रुपेण विस्मापयति । अत्र कृ सम्बद्द न हुन्ना-इस्ती प्रारीष्ट्रति तं इस्तिपका स्नारीहयन्ति । यहां स्नि द्याची और वि में दुस्तियक कत्तां है। इस से आत्मनेपद न हुआ अनः ह्यान यहव ययों है। स्मरतिवनगुरुमंकी किन्नः। स्मरयतिवनगुरुमंकी क्रिन्नं स्वयमेव। केकिना वनगुरुम के स्मरण करती यनगुरुमकी किला के न्नाय ही स्मरग्र कराता है। यां ल्कवटा पूर्वक स्मरण है इन में परस्मेषद् न हुआ। क्रमेंस्य जिन की क्रिया वा फरमेंस्य जिन का भाव है उन धातुषों में कमेंबत् अतिदेश ने बात्मनेवद होता

ष्टे जैसे । मिनस्ति कार्छ देवद्ताः भिद्यते कार्छ स्वयमेत्र। वश्त्योद्नं देवद्ताः । व वयते श्रीद्नस्खयमेये त्यादि। स्रीत्सी । यह मूत्र ती कर्मु स्व क्रिया वाले वा कर्नु स्व माय बाले भातुःश्रों के छापै किया है उक्त प्रकार के भातुःश्रों का निर्देष यह है—

कमेंस्यः ध वतमावः वर्मस्याविभिदेः किया । सामाश्विभावः कर्तुंस्यः बर्जुं स्याचनमेः क्रिया ॥ ६० ॥ २२८-१यन्त त्रि भी स्मिह् चातुओं से आत्मनेवद होता है हेतु प्रवीत है

योजक लकार में कहने योग्य की कत्तां हम में भय ही तो। यहां अयदहर विमाय का भी एपलसए है। जटिनी भीषयते । मुख्डोभीषयते । बालक हरता है जिटिन वा मुगर सरपाते हैं। यहां लटिन और प्रयोक्तक कर्ता भव देने वाने

हैं इन में भी स्मि ने आगानेवद हुआ। इसी प्रकार कटिसी विमुपहोविसार पयते | स्मापपते । यहां कटिल स्त्रीर सुरष्ट विस्तय के देने वाले हैं रूस ने सा-रमनेपद हुछा । हेतुमय प्रदृष वर्षी किया-बाणी विभेति विश्यलं बालं लटिना

र्र्र-गृधिवञ्च्याः प्रलम्भने ॥६९॥ प्-प्रियम्प्योः= ६१२ । मलस्पने= ७११ । धनु०-पातरः । आस्पनेप-पदा०-पृषित्रश्चीः=पृषिय मधिय गयोः । मनम्पने=विसंवादने मिश्या-फलारूयाने अकर्षभियायार्थोऽयमा(इम:।

स्वा०-एवन्तविधुवञ्च इत्येतवोः गलस्मने वर्षमानवोस्तरनेवन् भवति । लि गर्द्वतते । बालं बद्धापते । मनास्मने किष्-भा । गर्द्वगति । सामिकार्द्वामः ीरराद्यतीत्यचेः । यहि वद्यपति । परिहरतीत्वर्थः nहदा।

२३०-लियस्सम्माननशालीनीकस्यायोश्च ॥००॥ पुरु-लियाः ४।१। सम्मानगालीनाकरणयीः=७।२। घ= १।१।

पदा-सम्माननसालीनीरुरणपोः=हम्यस् माननं सम्मानःम् । सानापटः नीनः न शानीनः बरान्तं नः मशानीनस्य शान्तं मस्य बरणं शानीनी-

र । सम्माननं च शालीनीकरसां च तथीः । अक्किविवायार्थीयदम् । षाव-सम्मानने शालीनीकरणे च चयकान्तिय छ च्यावनेषद्वं भवति । न्युणनम् । शालीनीकरणं स्वाभारः । महाभिरस्तायपने । सम्यानने . भाषपति कृषेक विसावयति । यहां वृद्धिकाशीर हत् भए छार विसाव

वालं बसुयते । बालक को उगता है। यहां प्रलब्धन कर्य पाय कात्वन्वर मलाधम परण क्यों किया-प्रधाम गहुँचित । कुसे को लामक देता है। दम रवकताता है। क्रति वस्यतिश सर्वेकी वस्ति करता हुट करता है क्रि

विधानम चीर शालाबीकरत करी में रादण की चातु के कालाबेदर मानम एजन कहाता है पृष्टके। क्षपृष्ट कामा राज्योगीकास कहाताहै। यते । जलायो से सम्मान को याता है। यहा (६। १०४१) से क् ( a 1 8 । ३६ ) ही माता है व बदेमी कर्त्त गुक्तावमान व

Ref ele trug faift fi up: alt eliebe ar Re-fe

मध्यिमञ्ज्ञति । श्येनो वर्तिकामुल्लाययते । स्यामात्रयति । बालमुल्तापपरे यश्च-यतीत्पर्धः । सम्यानगःदिषु तिम्-करस्वामुल्लापपति ।(७)।

## २३१-मिथ्योपपदात् कृजोऽभ्यासे ॥०१॥

प०-मि×्योपपदात्=५ । १ । कृत्रः=५ । १ । अध्यासे=७ । १ । अनुः-फात्तः । आत्पनेषदम । सीः ॥

चातवः । श्चात्मनेपदम् । छीः ॥ वदा०-मिथ्या उपपदं यस्य तस्मात् । श्चक्रविभाग्यार्थमिदम् ॥

स्०-मिश्वायपदाण्यम् । तृ हुन् इत्येतसाद पातारायपेण्यं मञ्जापाते प्रतः प्रतारायपेण्यं मञ्जापाते । पदं भिष्या कार्यते । स्वरादिदुण्यसाहुदुण्यापति । मिश्यापाद्याप्ति । स्वरादिदुण्यसाहुदुण्यापति । मिश्यापाद्याप्ति । सम्-पदं मिश्या वावपति । स्वरापिति । सम्-पदं सिश्या वावपति । स्वरापिति । स्वर्षा किस्-पदं सङ्गिथ्या कार्यति ॥ ७१ ॥

२३२-स्वरितजितः कर्त्रभिप्राचे क्रियाफले ॥ १२॥

प०-स्रितित्रतः≔५ । १ । कत्रीभिक्षये=७ । १ । क्रियाकले=७ । १ । सन्०-पातवः । स्रास्पनेपदम् ।

पदाः न्यु इत् यस्य स शित् । स्वरितश्र शिचानयोस्समःहारस्तरमत् । कर्षे भित्राये=कनीरमभिमेते नस्मित् । क्रियाकने=क्रियायाः कर्ने क्रियाकने वर्षे ॥ सूत्राः कर्षु गामिनि क्रियाकने स्वरिनेतो वितशस्मतेपदं भरति । यस्ताः

विकार नदेश्की कायर करता है। वानमुक्ताययते । बालक कोटाता है इस धर्वों में बात्यनेवर टोना दें। धंमाननादि यदत क्यों किये। करत्यामुक्ता यदिन । कीन नुम्हें वकाना है। यदां वकानानादि खरीं के स होते से बायन संदर्भ हुन्या के 60 स

रहर- चर्नुनार्गो कत्तों के ऋभिजाय चरने सामे हिरायम में करिन् कीर जिन् धानु में खान्यनेयर होना है। यजनानी यजने । यखनाने वर्ष नौ यत्रते । देवद्रवाकुत्ते । अत्र क्रियाकलं कर्त्तांसाधिकीतं । कर्रिभेमाधे क्रिस्-परको यत्रति । देवद्रवः कार्य करोति । प्रथि इत्तिष्ठा वेतरं च कर्तुः फल-पिद्रास्ति तथापि न नव् प्रथानम् च तद्यैः क्रियास्थ्यस् ॥ ७२ ॥

२३२~प्रपाद्धदः ॥०३॥ ४०~व्यपाद=४ ११। घदः=४ १९। ब्रतु० पातदः। श्रामनेपदम्। क्षेत्रेयरामे । क्षियफतो ॥

स्०-कर्नुगरिमिन क्रियाकले प्रवृत्तेषु बदतेष्यंतेराधवेवदं भवति । धनकः भोषवदते । अन्यस्य भाषते इत्यर्थः । बजुँगामिनि किस्-धनकामे।पवदति पदा-धमम्मार्थं भारते ॥ ७३ ॥

२३४-शिचश्र ॥०४॥

प०-स्थिपः≈४११। च≈१११। द्वाधन्०-पातवः। अस्यनेपद्युः। वर्षभिकार्षे ।क्रियापत्ले ॥

म्०-कर्षुगामिनि क्रियाफले विमन्तादातोशस्मनेथदं धर्यातः कारयते । पत्त्वपत्ते । कर्तुगामिक्षितकम्-कटं कारणित ॥ ७४ ॥

२३५-समुद्राह्भ्योयमोऽग्रन्थे ॥ ०५॥

पर-समुदाहरूपः=प १६ । यमः=प्र । १ । सप्रामे=७ । १ । सप्रान्तः ।

व्यास्मनेपदम् । कश्रीभागये । क्रियाक्षः हो ।

रहा है। देवदणः कुरुते । देवदण काम का रहा है इत्यादि प्रयोगी में कर्नू-गामी क्रियाकन होने थे खासमेवह होता है क्योंकि यहा क्रियाकन कक्तों का चाहता है। कमैभियाये क्यों कहा-याजको

पाति । यस कराने बोला यस कर रहा है≃सवील हुनरे के लिये करता है। देवद्वा कारवे वरोति । देवद्वा काम करता है। यदावि सहां दिलवा चीर देवत करने वाले के कल है तवावि वह प्रधान नहीं है चीर च छ के लिये

कियारका है एवंगे कारकोपद कहाँ होता है करत प्रश्न-वर्गोगार्वी क्षित्रावन हैं स्वयंत्रेस वह थागु के कार्यावद होता है? प्रश्नीपपदर्शेत थेम की कार्याट करते कार्याट कोश्रता है। वर्गु तार्थी कियारका यहत्र वर्षेटिया-अकार्यायवद्गि श्रेथम बाहते वाला दूषरे के लिये

क्षितासम्बद्धाः इतः है। यदां वर्तमुन्दं होता है ॥ वत ॥

गञ्जानुगामनम् । १ । ३ ॥

640

मध्यगच्छति । स्येनो वर्तिकामुन्नाययते । स्यम्मावयति । वालमुन्नाययते वश्र-यतीत्यर्थः । सम्पाननाःदिषु किम्-कस्रवामुन्नाययति ॥॥॥

२३१-मिय्योपपदात् छुजोऽभ्यासे ॥०१॥ प०-मिर्यापपदात्=४ । १ । कुषा=४ । १ । क्रम्यासे=७ । १। बन्न-

धातवः । धारपनेपदम् । सीः॥

पद्रा०-पिथ्या जेपपट्टं यस्य तस्मान् । झक्ष्मिनायार्थायदम् ॥ स्रू०-पिथ्योपपदाण्र्यन्तान् दुष्ट्यं इत्येतस्माद् धानारायनेपट्टं मध्यन्याने पुता प्नराष्ट्रतिरस्यामः । पद्र पिथ्या कार्यते । स्वरादिदुस्त्रमक्रदुस्वरायीत । पिथ्योपादान् किम्-यथार्थं पद् कार्यति । क्रमः किम्-पदं निथ्या वाचर्यते ।

य गामे किम्-पदं महन्पिया कारयति ॥ ७१ ॥ २३२-स्वरितजितः कर्त्रभिष्राये क्रियाफले ॥७२॥

प०-स्वरितिवितः=५।१। कविभिवाषे=७।१। क्रियाफले=७।१।

यनु०-घातवः । त्रारमनेपदम् । पदा०-व् इत्यस्य स नित् । स्वरितश्च नित्तानयोस्मम।हारस्तसमन् । कर्षे

पदाक-प्रतप्त सं । अव र स्तराज । नियानवास्तर्भकरिसायाः भिमाये=कत्तारमध्यमेते तस्मिन् । क्षियाफले-क्षियायाः फॅलं क्रियाफलं तम् ॥ सुत्राठ-कर्त्तु गामिनि क्षियाफलं स्वरितेना वित्रवासमनेपदं भवति । यनवाः

स्था० - कतु गामिन कियाफले स्वरितनो लितथारमनेपर् मर्वात । यनपा विकार बटोकी कायर करता है। बालमुक्तापयते । बालक कोटणता है उन अर्थी में आस्तनेपद होता है। बंगाननादि यहए वर्षो किये। करत्यामुक्ता-पर्यात । कीत तुन्हें वकाता है। यहा बन्माननादि अर्थों के न होने से बात्य-नेपद न हुआ । ७०॥

२३१- मिरपा अवशेषपद ययता को हुक तु पातु कम के आसमेयद होता है अध्याम अर्थ में। बार रे आएति होना अध्याम कठाता है। पर्द मिरपा कारवते। पद् के भिरपा कराता अर्थात् स्थरादि में दूषिन बार र शुन्त्राता है। किया अद्य वर्षो किया-ययार्थ पर्द कारपति । यदार्थ पदीक्वारा कराता है। हन् यदय वर्षो किया। पदं निरपाताय्वति। पद का बार २ किरपा अवदाता है।

यहां वस् ने सामनेपद् न हुआ। अन्यान ग्रह्म वर्षी किया-पर्दन्तिमाणी स्वार्यित। पद के एकवार विषया त्रवारत कराता है ॥ ४१ व ३३२ - कर्षांगामी कर्ता के अभिवास करते जाने जियाकन में स्वितिष्

२३२ – कर्षुनामी कर्ताको छ। श्रनियाय अपने साले क्रियांकन में झरितेष स्त्रीर श्रिष् धानु में स्नासनेयद दोसा है। यजनानो यजते । यसकर्तायद <sup>कर</sup> त्रा यत्रतः दूरद्रशासुरतः । अस्य प्रकाशिकातः करारसामनानः । कराममाय । कम्-ग्राकाः यत्रति । देवद्रमः कार्ये करोति । ययपि द्विष्णा वेतनं च कर्तुः कनाः मेरान्ति नपापि न तत्र् मप्पानम् च नदर्गैः क्रियास्मर्थ ॥ ७२ ॥

२२३− छपाद्वदः ॥०३॥ प०- चपात्= ४ ११। पदः= ४ ११। सनु० पानतः । स्रापनेपदम् । कर्षभवाये । क्रियासन्ते ॥

क्य.परायं । क्रियास्त्रतः ॥

गृ०-कर्नृगामिनि क्रियास्त्रनेऽपष्कोद्द षद्तेषांनोरायनेषदं भवति । धनका-मेषवद्ते । क्रम्याय भाषने इत्यर्थः । कर्नृगामिनि कि.मू-धनकामे।पवद्ति पदा-येवध्यायं भाषते ॥ ७३ ॥

२६४ – सिाचस्र ११४॥ प०-एिपः≔४ । १। प≃१ | १। द्र अनु०-पानदः । आस्मनेपदम् । कर्दशिकाषे । क्रिकाचन्ते ॥

राज्यस्य राज्यस्य ।। चु०-वर्षुगामिति क्रियाफले विजासाहातोशस्यनेपदं भवति । कारयने ।

पाचपते । नर्नुगामिक्रिक्स्-कट् कारपति ॥ ७४ ॥ २१५-समुद्राहरूघोयमोऽग्रन्थे ॥७५॥

पश्-सपुराहरूपाःस्थ । इ.। यदाःस्थ । इ.। यदार्थन्थः । इ.। यदार्थन्थः । प्राप्तियसम् । सर्वित्यसम् ।

धारमनेपरम् । क्षेत्रियाये । क्षियाफले ॥ रहा है । देवदक्तः क्षत्ते । देवदक्त काम कर रहा है प्रत्यादि मधीगीं में कर्तु-

रहा है। देवदूसः बुदते। देवदूस काम कर रहा है स्व्यादि प्रयोगों में कर्तृगामी क्रियाकन होने से क्षात्मनेवद होता है
वर्षों कि यहां क्रियाकन कर्ता की चाहता है। कर्योभागों वर्षों कहा-पाजकी
प्रति । यश्च करामे कोना पक्ष कर रहा है=च्यांत् दूबरे के लिये करता है।
देवदूस कारे वरोति। देवदूस काम करता है। घष्टिय घड़ां दिल्ला जीर
वेतन करने वाने के फल है तथायि वह प्रधान नहीं है जीर म तथ के लिये

चेतन करने बाये के कि कहे तथायि वह प्रधान नहीं है कार से उठ के लिय विद्यारम हे दबने कासनेवद नहीं होता है ॥३२॥ २३३-कर्नुनासी क्रियाजन में अववूर्वक वद् थानु मे कासनेवद होता है । प्रकामीवद्यदें 1 पत्र की कामान करने वाला क्रायाय बोलता है । कर्नुगामी विद्याजन यहुब बचे किया-धनकामीचद्यति |धन वाहने वाला दूबरे के लिये

काषाय वक रहा है। बहां प्रस्तिपद् होता है ॥ ४४॥

स॰ -र्क्नुगामिनि कियाफनी सम् उद्व आरु एभ्यो यमुचानीरार्क भवति ग्रन्थविषये न भवति । बीहीत् संयष्ट्यते । भारमग्रन्छते । वस्त्रमायन्य भागमे किम्-उधरादि वंदम् । हातुम्यमं करोति ॥ ७४ •

## २३६-छानुपसर्गाजुज्ञः ॥१६॥

प०-छनुपसर्गात्=४ । १ । ज्ञः=४ । १ । छनु०-धातवः । आस्पनेदः कर्जभारत्ये । क्रियाफने ॥

पदा०- धनुपमर्गानु-धनियमान उपसर्गी यहर तस्मानु ॥

सत्रा०-जन्यसर्गात् हा इस्येतस्माद धानास्त्रमनेपद भवति कर्णुगारि क्रियाके ने । गाँ जानीते । अनुषसगांतु किम्-थांतं मार्ग नाभिनानाति नुष्य कर्नुगामिनि किम्-कारुकस्य कृति जानाति धनी ॥ ७६॥

२३१-विभाषीपपदेनप्रतीयमाने ॥११॥

प०-विभाषा=१ । १ । उपपदेन=३ । १ । मतीयमाने=७ । १ । इ.हु क्ष्र-कर्णुगासी कियांकल में विकला धातु से आत्मनेयद होता है। व

रमते । जयने निये कथता है । यानमते । यावमें निये पक्षमाता है । कर्त् चहरा वर्षो है-कई कारपति । चटाई करवाता विनवाता है दूबरे के निषेतु रष्टा है बागामित्य गानि परस्मेंबर होता है । श्रु ॥ २३५- कत्तामी क्रियायल में सम् नदुका हु इन ने परे दम् धातु ने स

त्मने पर दोता है पन्य विषय में नहीं होता है। ब्रीही मु संपपडते । धार्ती व संयव करना है। भारमुद्यक्यने । भार उठाता है । वस्यवायश्वते । वस्त्र काता है। तन प्रयोगों में चन्यविषय न होने में पारमेंदर होता है। पार वर्ग करा-प्रशायकि वेर्ष् । सेर्का त्राम करता है । अर्थान् वेर् के गान्ते है मन करना है। यहां यन्त्र विषय होने में यरकीवह होना है ॥ अ। ॥ ६३६-ट्यमर्ग रहित चा धानु में बात्सनेपद होता है। कर्मुनामी क्रियाप में ६ वर्ष करनीते । गोडा जानगा है ३ क्रपनि निधे जानता है बुन वार्ष के स्त्री अञ्चनेपद्देशमा दें। अनुवनमें यहन वर्षा किया-चीर्ग सारी नानिशामा कुटा । बेट्रियमार्दे का कोशी वर मही कावना है। यहा स्रशिप्रदेत का था

में या रनेया मुखा । कर्णुमानि समूत्र वर्षे किया-कामकारकारी नामानि धर्य ेष्टीयर की कारीयर्ग की चर्चा कामना है। यहा दूगी ही प्रशनार्थ पूर्वी वे

े , क्रिंक रूपना है इस ने प्राप्तियह हुन्या संश्रंत

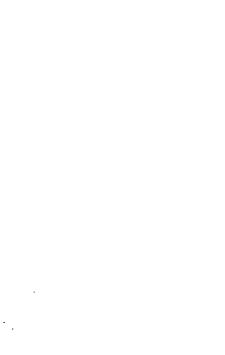